### विवां ] श्री रासतीर्थ अन्थावली [ श्रंक पहिला

## श्री

### स्वासी रास्ताथ भ

उनके सदुपदेश-भाग २५

प्रकाशक

## श्री रामतीर्थ पव्लिकेशन लीग लखनऊ।

| संस्करण | m. 100 de | फरवरी ३६२४   |
|---------|-----------|--------------|
| 2000    | :*:       | फाल्युन १९८० |

फुटकर

ना जिल्द् 🗠

सजिल्द् ॥=

# विषय सूची

| विषय                                                     | पृष्ठ |
|----------------------------------------------------------|-------|
| दृष्टि-सृष्टि वाद् श्रीर वस्तु-स्वातंत्र्यबाद का समन्वयः | 8     |
| वस्तु-स्वातंत्रयवाद और दृष्टि-सृष्टि वाद                 | २५    |
| वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर                         | 134   |
| माया, अथवा दुनिया का कब और क्यो                          | ् ३   |
| संसार का आरम्भ कब हुआ                                    | ११०   |
| संमोहन और वेदान्त                                        | १२३   |
| मनुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी है                     | १३०   |

PRINTED BY K. C. BANERIEE AT THE ANGLO-ORIENTAL PRESS,
LUCKNOW.

#### निवेद्न ।

ईश्वरेच्छा से आज लीग आप की सेवा में पांचवें वर्ष का भथम भाग अर्थात् अन्यावली का पच्चीसवां भाग भेजने में सफल हुई है। इस किंचित् विलम्ब का कारण कुछ तो प्रैस है और अधिक तर थीं १०८ आर, ऐस नारायण स्वामी जी की अनुपस्थिति है, और उस से भी अधिकतमं कारण तो यहां के आलमवाग के मन्दिरों का गिराया जाना है जिस के मगड़े से स्वामी जा को अथवा अनुवादक महोदय को अभी तक अवकाश मिलने नहीं पाया है।

श्री स्वामी जी महाराज से पास किये विना कोई अनुवाद अन्धावली में दिया नहीं जाता। हिन्दु सभा तथा साधु सभा इत्यादि अनेक घार्मिक कार्यों ने स्वामी जी महाराज को लखनऊ में निरन्तर एक वा दो सप्ताह तक भी ठहरने नहीं दिया। जैसा २ वाहिर से समय निकाल कर अनुवाद का संशोधन करके वे भेजते रहे, वैसा २ अनुवाद प्रस में दिया जाता रहा। इस प्रकार से जो भाग नियत समयानुसार मास जनवरी १६२४ में निकलना था वह कठिनता से मास फरवरी के अन्त में निकाला जा सका।

इस लाचारी के लिये लीग अपने ब्राहकों से हामा मांगती है और आशा करती है कि लीग की इस विवश दशा को देखकर ब्राहक इसे अधिक उत्साह दें और इस की दशा को दिन प्रति दिन स्वतंत्र करने में तन मन धन से पूरी २ सहायता दें, जिस से लीग रामोपदेश का प्रचार और ब्राहक लोगोंकी अपने सन्तोप पूर्वक सेवा पहिले से भी अधिक दिन प्रति दिन कर सके। ईश्वर करे इस लीग की दशा सर्व प्रकार से उन्नति के। प्राप्त हो, जिस से यह अपने उद्देश्य पालन में भली भाँति सफल हो सके।

# श्री राम तीर्थ अन्थावली

## रजिस्टड याहकों के नियम।

१. एक वर्ष में २०×१० (डवल काउन) साइज़ के १६ पेजी आकार १६० पृष्ट के छे खएड अर्थात् ६६० पृष्ट दिये जायंगे और प्रत्येक भाग में एक फोटो भी होगी।

२. ऐसे छु खगड़ों का पेशगी वार्षिक मृत्य डाक व्यय सहित साधारण संस्करण ३। रु० विशेष संस्करण ४॥) रु० होगा।

- ३. प्रम्थावली का वर्ष कार्त्तिक शुक्क १ से आरम्भ होकर कार्त्तिक कृष्ण १४ तक पूरा होता है । वर्षारम्भ में ही प्रथम. खराड बी० पी० द्वारा भेजकर मूख्य प्राप्त किया जाता है, या प्राहक को मनीआर्डर द्वारा भेजना होता है।
- ४. वर्तमान वर्ष के मध्य या अन्त में मृत्य देने वाले की उसी वर्ष के छे खराड दिये जांयगे, अन्य किसी वर्ष के मासं से १२ मास तक का वर्ष नहीं माना जायगा। किसी प्राहक को थोड़े एक वर्ष के और थोड़े दूसरे वर्ष के खराड वार्षिक मृत्य के हिसाब से नहीं दिये जाँयगे।
  - ४. किसी एक खंड के खरीदार को उस खंड की क़ीमत स्थायी ब्राहक होते समय उस के वार्षिक मूल्य में मुजरा नहीं की जायगी, अर्थात् वार्षिक मूल्य की पूरी रक़म एक साथ पेशगी देने पर ही खरीदार स्थायी ब्राहक माना जायगा।

६, एक खंड का फुटकर दाम साधारण संस्करण का ॥=) और विशेष संस्करण का । =) होगा, डाक व्यय श्रातिरिक्त ।

७ पत्र व्यवहार में उत्तर के लिये दिकट या कार्ड भेजना उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सम्भावना अवश्य नहीं। पता पूरार और साफ आना चाहिये, यदि हो सके तो ब्राहक नं०भी। मैनेजर—श्री राम तीर्थ पञ्लिकशन लीग, लखनऊ.

# श्री स्वामी रामतीथे।



लखनऊ १६०२



# स्वामी रामतीया

6-20-P

दृष्टि-सृष्टिवाद (वा कल्पनावाद)

वस्तु-स्वातंत्र्यवाद् का समन्वय । (Idealism Realism reconciled)

१३ जनवरी १९०३ को ओल्डन गेट हाल में दिया हुआ स्याख्यान ।

महिलाओं और भद्रपुरुषों के रूप में एक मात्र वास्तविक और आदर्श स्वरूप,

ही कठिन है। केवल वही इसे भली भाँति समक, सकेंगे कि जिनका तत्वज्ञान से कुछ परिचय हो चुका है। आप सव के सब धक कर या खिन्न हो कर चले जायँ, अथवा सारा संसार छुनने आवे, इस में राम के लिये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेक-प्रियंता की सम्पूर्ण अभिलापा से सत्य परे हैं। वैज्ञानिक-नियम संसार का शासन करते थे, कर रहे हैं, और सम्पूर्ण विश्व का नियंत्रण करते रहेंगे, लेग चाहे उन्हें जाने या न जाने, वे लोक-प्रिय हों या न हों। सर आईसक निउदन हारा आविष्कृत होने से पहले भी आकर्षण-शक्ति का नियम (Law of Gravitation) ज्यां का त्यों था। ऐसे नियम हैं जिनका पता लोगों को चाहे न लगा हो, परन्तु किर भी वे दुनिया का नियंत्रण कर रहे हैं। खान में पड़ा हुआ एक आते उत्तम हीरा चाहे किसी के हाथ न आया हो, परन्तु हीरे की दमक कहीं चली नहीं जाती। लोग उसे उठा कर चाहे अपने मस्तक पर धारण करें चाहे निरानिर उसकी उनेला करें, हीरे का इस में कुछ नहीं यनता विगड़ता।

विषय कठिन है; किन्तु यदि आप एका होकर पुनेंगे,
तो समक्त सकेंगे। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिये कि ऐसे
जिटल, दार्शनिक, अन्यावहारिक विषयों पर वेलिना न्यर्थ है,
हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हम तो ठनाठन नगदी चाहते हैं, हमें
तो कुछ आमली (आचरणात्मक वा न्यावहारिक) चाहिए।
राम आमली (न्यावहारिक वा काम के) विषयों पर भाषण
करता रहा है, किन्तु अन्यावहारिक और काल्पनिक विषयों
की भी ज़रूरत है। समर्थनके लिथे कोई तथ्य विना गम्भोर तर्क
के नहीं समक्ताया जा सकता, और आप जानते हैं कि आप का
सम्पूर्ण न्यवहार (अम्यास) कर्मशीलता में परिणित आपकी
केवल उद्योग शक्ति है और कुछ नहीं है। जब आप को कुछ
, लिखना होता है, तब आपकी लेखनी चलने से पहले,सम्पूर्ण

विषय करूपना रुपंस श्रापके मनमं श्रवश्य श्राजाता है। करूपना सदा फर्मशीलता (प्रद्यात)से पहले आती है। जब आप किसी जगह की जाते हैं, तय आपका चलना केवल अभ्यास की यात होती है. किन्तु आप की नसी और हरकतों का निय-घगा करने को यदि मन वहां न हो, ता एक पग भी नहीं चढ़ाया जा सकता। कोई विद्यार्थी मदाविद्यालय की तब तक नदीं जाता, जब तक विश्वविद्यालय का विचार पहले ही से उसके मन में नहीं होता, जय तक यह ज्ञान उसे नहीं होता कि किस प्रकारकी शिक्षा उसे वहां मिलनी है। जब कोई चार वरावर किसी पढ़ांसी विशेष की दौलत और अमीरी की चर्चा सुनता रहना है, तथ इस निरन्तर मिलने वाले समाचार का, अपने अखंड विचार का वह कार्य का रूप दे देता है, थार अमीर पढ़ोसी के घर में संध देने की हिम्मत करता है। किसी प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति (कियाशीलता) के विना, जो काम करना हो उसके संबंधमें पहले ही से किसी प्रकार के ज्ञान के चिना, कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता।

इस लिय राम तुम्हारे कानों में तुम्हारे ईश्वरत्व का ढोल पीटन श्रोर सब श्रांताश्रों के हदयों में उसके उतारने का यत्न करता है। श्राप दिन चिदन श्रपने हदयों में यह भाव खिवत होने दो, श्रपने मनों में घंटे वंघंटे उसे धँसने दों, श्रोर श्राप देखोंगे कि विद्यान के नियमों के श्रनुसार, यह मानसिक तेज जो व्यर्थ का कल्पना बाद जान पड़ता है, श्रत्यन्त श्रेष्ठ कर्मठता का रूप धारण करेगा, श्रोर इस झान को श्राप श्रपने लिये श्रानन्द श्रोर कल्याण में रूपान्त-रित होते देखोंगे।

विषय है "चेदान्त के विचारानुसार हाए-सृष्टिवाद और

बस्तुस्वातंत्र्यवाद का समन्वय"। दूसरे शब्दों में "इन्द्रिय-ज्ञान के संबंधमें वेदान्त का मत" विषय है—जो तत्वदानियाँ के लिये वड़े ही मार्के का है।

द्यप्रि-सृष्टिवाद और वस्तु-स्वातंत्र्यवाद के संबंध में तुम्हें कुछ वताया जाना चाहिए। इन प्रसंगा क व्योरों (विस्तार) मे जाने का हमें अवकाश नहीं है। संदेष में वस्तु-स्वातंत्र्यवाद (Realism) का श्रर्थ हे वह विश्वास या मत जो इस संसार को वसा ही ठीक गोचर वस्तु मानता है जैसा कि यह दिखाई पढ़ता है। दृष्टि-सृष्टिवाद में संसार वैसा ही नहीं है जैसा हमें जान पड़ता है; संसार है परन्तु जैसा प्रतीत होता है वही नहीं है। और वस्तु-स्वांनव्यवाद्के प्रजुसार चींज़े ठीक चैसी ही हैं जैसी हम जान पड़नी हैं, वे वास्तव में सच्ची हैं। द्याष्ट-सृष्टिवाद की कई शाखाएँ है। एक तो श्रातमगत-करपनावाद (Subjective Idealism) जैना वर्कले (Berkeley) और फिक्ट (Fichte) का। दूसरा विपया-श्रित (वा अनातम सम्बन्धी) करूपना-वाद (Objective Idealism ) जैसे अफलातू ( Plato ) और केंट (Kant ) का; और शुद्ध वा केवल कल्पनावाद है, जो हेगेल (Hegel) और शली (Shelley) तथा उसी श्रेणी के अन्य अनेकों का है। वस्तु-स्वातंत्र्यवाद के समर्थक भी वेन (Bain) और मिल (mill) की तरह अनेक दार्शनिक हैं। दृष्टि-सृष्टिवाद या वस्तु-स्वातंत्र्यवाद की इन विविध शाखाओं की व्याख्या हम न करेंगे। आज के क्याख्यान में हम वर्कले ( Berkeley ) के आत्मगत-कल्पना-वाद,या श्रफलातूँ (Plato)वा श्रीर केंट (Kant)के विषयात्मक ( अनातम संवन्धी ) कल्पनाबाद, या हेगेल (Hegel) अथवा

शेली (Shelly) के शुद्ध वा केवल कल्पनावाद की आलोचना (वा गुणागुण परीचा) न करेंगे। हम इनका ज़िक वहीं तक करंगे जहाँ तक इस सम्बन्ध में वेदान्त का मत आसानी से हरेक की समभ में आने में मदद मिल सके।

विपयारमभ से पहले दो शब्दों (Subject and object) 'आधार' (ज्ञाता) आर 'आधय' (विषय) को समभा देना चाहिए। श्राप जानते हैं कि इन दोनों शब्दों से कई श्चर्य प्रहण किये जाते हैं। व्याकरण में ये एक विशेप अर्थ वेते हैं। साधारण भाषा में इनका दूसरा ही अर्थ होता है। श्रीर दार्शनिक भाषा में इनका श्रपना विभिन्न श्रर्थ है। तत्वज्ञान की भाषा में 'आधार' का अर्थ है ज्ञाता, और 'आधिय' का अर्थ है ज्ञात-द्रव्य (पदार्थ)। जब आप यह पॅसिल देखते हैं, तब पेंसिल तो द्रव्य पदार्थ है और पंसिल के देखने वाले श्राप ज्ञाता हैं। देखनेवाला ज्ञाता कहलाता है और जो वस्तु देखी जाती है वह द्रव्य वा पदार्थ कहलाती है। इंस तरह साधारण वोलचाल में 'इता' शब्द का श्रर्थ समभ या युद्धि है; किन्तु वेदान्त के श्रमुसार समभ या बुद्धि या मित को शाता नहीं कह सकते, बुद्धि भी विषय या द्रव्य है। आप जानते हैं कि हरेक वस्तु जो ' जानी जा सकती है वह द्रव्य वा विषय है। और आप वुद्धिको जान सकते हैं, आप उसके सम्बन्ध में विचार और तर्क कर सकते हैं और उसके नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। जिस श्रंश तक श्रापको उसकी धारणा हो सकती है और आप उसके संबंध में तर्क कर सकते हैं, उस हद, तक मित 'विषय' या 'द्रव्य' है, और 'ज्ञाता' नहीं है। वास्त-विक ज्ञाता की धारणा वा कल्पना नहीं हो सकती, वास्त-

विक शाता का अवलोकन नहीं होसकता। जाननेवाला कैसे जाना जा सकता है ? आपजानते हैं कि वास्तविक झाता या तो जाननेवाला हो सकता है,या जानने की वस्तु; ज्याही वह श्रात (जानने वाली घस्तु) होता है, त्याँही वह द्रव्य ( क्षेय वा विषय ) वन जाता है, और ज्ञाता नहीं रहता। किन्तु साधारण बोलचाल में 'आधार वा शाता' राष्ट्र से मन, बुद्धि, या मित का वोध होता है। वेदान्त के अनुसार वास्तविक आधार या वास्तविक ज्ञाता, सच्चा श्रात्मा, एक मात्र अनन्तता है, जो सब देहों में एक और वही है। इस संबंध में एक संस्कृत शब्द को भी याद रखना उपयोगी द्योगा। 'आधार' शब्द संस्कृत में द्रण कहलता है, श्रीर 'आधय शब्द संस्कृत में दश्य कहलाता है। और संस्कृत में वास्तविक रूप्टा ब्रह्म वा आत्मा है। अंग्रेजी में 'आत्मा' शब्द का पर्यायबाची शब्द शोपेनहावर (Schopenhauer) का "विल" (Will संकल्प) हो सकता है, या हेगेल (Hegel) का 'हाई इंटेलेक्ट' (hard Intellect, ठोस बुद्धि) अथवा पेवसोल्युट इंटेलेक्ट ( Absolute Intellect=शुद्ध वा केवल बुद्धि )। आप जानते हैं कि हेगेल और शोपेन-हावर का आपस में विरोध है। किन्तु वेदान्त उनको मिला देता है। वेदान्त उन्हें बताता है कि शोपेनहावर का 'केवल संकल्प,वास्तव में वही है जिसे हेगेल "केवल बुद्धि" कहता है, और रस प्रकार केवल वा शुद्ध आतमा के लिये हमारा शब्द ब्रह्म है जिसका अर्थ है केवल संकर्प, केवल चित्र, कवल सत् और केवल आनन्द (अर्थात् शुद्ध सचिचदानन्द)।

सो वास्तविक द्रष्टा शुद्ध आत्मदेव है। परन्तु व्यावहारिक व्रष्टा बुद्धि या मन में प्रकाशमान आत्मदेव है । इस

वस्त-स्वातंत्र्यवादियों के पत्त की दलीलें क्या हैं, और दृष्टि-खृष्टिवादी अपने पत्त के समर्थन में किन २ मुख्य युक्तियों का उपयोग करते हैं ? यह एक लम्बा विपय है, परन्तु बहुत ही संत्रेप में हम इस पर विचार करेंगे। यर्कले का खएडन करने के लिये हमारे पास समय नहीं है। वह एक मुख्य कल्पना-वादी है। वड़ी ही चुस्ती से वह अपने तत्वकान का प्रारम्भ करता है, और जब तक वेदांत दर्शन के ठीक साथ साथ रहता है, तब तक ऊँची उड़ाने मारता है, किन्तु वेदान्त दर्शन से श्रलग होते ही वह रास्ता भूल जाता है, और घूम घुमौन्ना,रेढ़े मेढ़े ( उतार चढ़ाव ) पथां में भरकता फिरता है। यह चड़ा ही रोचक विपय है। येसा विषय है कि यदि राम को विश्व-विद्यालय के श्रध्यापकों श्रीर विद्यार्थियोंके सामने भाषण करनेका मौका मिले तो इस पर श्रवश्य विचार होना चाहिए। वर्कलेके तत्वक्षानके उत्तरांश की पूर्वीश से तिनिक तुलना तो की जिय। कैसे वह अनेक आत्माओं को मानने श्रीर फिर उन्हें इस विश्व के नियंत्रण के लिये साकार (Personal) ईश्वर के अन्तर्गत करने में लाचार होता है। श्रोर कैसे उस के तत्वज्ञान के श्रनुसार कोई भी द्रव्य इस संसार में तव तक उपस्थित नहीं हो सकता, जब तक कि एक आत्मा उस के निकट न हो। और भी कितनी ही बेतुकी वार्ते उसे घुसे इनी पड़ती हैं। श्रच्छा, यह वह विषय, है जिसे आज हम नहीं उठाना चाहते । रिष्ट-सिधवादी वा कल्पनावादी (Idealists) जो श्रोनक दलीलें पेश करते हैं, उन में ये दो या तीन महत्वपूर्ण

हैं। प्रथम यह है कि अपनी निजी किया-शीलता क बिना श्राप को किसी चस्तु का वोध नहीं हो सकता, श्रांग न काई वस्तु देखने में आ सकती है। यद केवल द्रष्टा की दी किया-शीलता (प्रवृत्ति) है कि जिस से आप की इस दुनिया में किसी वस्तु का वोध होता है। आप कुछ लिख रेंद्र हैं, आप का ध्यान उस विषय पर जमा हुआ है, वहां आप के सामने से एक साँप निकल जाता है, किन्तु आप उसे नहीं देखते, साँप श्राप के लिये साँप नहीं है, यह वहां है ही नहीं। पुनः करपनावादी कहते हैं कि यदि श्राप के मन की कमछता वा दृष्टा के व्यापार का श्रभाव है, तो कहीं कोई वस्तु नहीं है। जब आप सोते रहते हैं, तब द्रश कियाशील नहीं होता है, श्रीर इदिगिर्द कुछ भी श्राचाज़ हो वह सुनाई नहीं पट्ती है। कुछ लोग ऐसे हं जिनकी आंखं सोते समय बन्द नहीं होती हैं। उन के नेघा के सामने सब वस्तुएँ माजूद हैं, उन के नेत्रों के आन्तर्पट (retina) पर वस्तुओं का अतिथिम्य पड़ता है, किन्तु वे उन्हें नहीं देखते । कल्पनावादियां का कहना है कि आप का मन निष्क्रिया है, कत्तां अपनी किया-शीलता का निरूपण नहीं कर रहा है, श्रोर इसी से तुम्हें वस्तुएँ नहीं दिखाई पर्दती। मानसिक व्यापार के विना फ्या श्राप इस दुनिया की कोई भी वस्तु देख सकते हैं ? नहीं। मन के विना कियाशील हुए आप यह मेज़ अथवा वह दिवाल देखने की तनिक चेप्टा की जिये, राम के शब्द सुनने का यत्न कीजिय, किसी भी वस्तुं के बोध करने का यत्न कीजिये। क्या ऐसा श्राप कर सकते हैं? विना सोचे, विना श्रपने मन के संकरप के क्या श्राप कोई वस्तु देख सकते हैं ? श्राप नहीं देख सकते। इस प्रकार कल्पनावादी कहते हैं कि यह सारी दुनिया संकल्प के सिवाय और. कुछ भी

नहीं है, यह सम्पूर्ण संसार केवल संकल्प का विस्तार है। श्राप केसे जानते हैं कि संसार का श्रास्तत्व हैं ? श्रापनी इन्द्रियों के द्वारा । किन्तु इन्द्रियां स्वयं नहीं वोध कर सकती। जय मन का इन्ट्रियों से संयोग होता है तभी उन्हें वेधि होता है; दूसरे शब्दों में इन्द्रियां नहीं देखतीं चिल्क इन्द्रियों के द्वारा मन देखता है। श्रव मन या बुद्धि द्रश है। मानसिक व्यापार के विना श्राप कुछ नहीं सुन सकत, आप कुछ नहीं देख सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मानसिक कियाशीलना के विना श्राप की किसी घस्तु का भी बोध नहीं हो सकता। इस लिये कल्पनावादी कहनेहैं, "प इस दुनियाके लोगों! तुम जो इस दुन्या को सत्य कहने हो। श्रीर (दुन्या की) इन बस्तुश्री की स्वतंत्र रूपसे सत्य मानत हो, श्रपन श्राप को न भूलो, श्राप स्वयं भ्रम मं न परें। इन सब वस्तुश्रां की खण्टि तुम्हारे द्वारा होती है, या तुम्हारे संकल्प द्वारा होती है, वास्तव में तुम इन्हें बनाते हो। "यही कल्पनावादी कहने हैं। और ऐसा जान पढ़ता है कि करणनावादी कुछ कुछ वेदान्तियों के समान हैं। परन्तु राम थ्राप से कहता है कि इन सब कल्पना-बादियों (वर्कले, श्रफलातूँ, हंगेल कांट, फिक्टे. शेली, शोपनहाचर) में वेदान्त क सिद्धान्त हैं। किन्तु वोध होने के सम्बन्ध में वेदान्त का मत इन सब से कहीं दूर है। इन लोगों में आपस में एक दूसरे से भगदा है, उन में वेखदा और विरोध है, किन्तु चदान्त दर्शन इन सब की पटरी चेठा देता है, इन की संगति वा समन्वय कर देता है। ये लोग अपने (मन) को वड़ा महत्व देते हैं, और उस सम्बन्ध बहुत कुछ बताते हैं। किन्तु वेदान्त इस द्रष्टा रूप (मनवा बुद्धि) को श्राधिपति वा सर्वे सर्वा श्रीर देवता नहीं वनाता, जैसा कि इन में श्रीधकांश दार्शनिक

करते हैं। हमें सत्य को सत्य के लिये प्रद्या करना है।

कल्पनावादियाँ की दूसरी दलील यह है कि यह द्वानिया, जिसे लोग साधारणतः वास्ताविक समभेत हैं, वास्तविक न समभी जानी चाहिये, पर्यांकि दुनिया फेवल शद्रियों द्वारा पेसी जान पड़ती है, श्रीर संसार को, जेसा कुछ वह हमें जान पढ़ता है, वास्तव में सत्य फहन के लिय हमें इद्रियों पर निर्भर करना पढ़ता है। इन्द्रिया विश्वास के योग्य गवाह नहीं है। उदाहरण के लिये श्रांख का मामला ले लीजिये। चीटी की श्रांखं मनुष्य की श्रांखं से भिन्न तौर पर देखती हैं। हाथी के नयनों को मनुष्य की आँखें। की अपेदा वस्तुपं वद्यत ही वड़ी दिखाई देती हैं। मेढ़क की श्राँखीं को पानी में चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, परन्तु चाहर हवा में धुंधली कोहरेदार एक प्रकार के धुंध स ढकी जान पड़ती है। श्रव किस की श्रांकों पर विश्वास किया जाय? मनुष्य की श्राँखों पर या चींटी की श्राँखों पर? यदि वहुमत से फैसला किया जाय,ता चीटियों की संख्या कम नहीं है। वहुमत उनकी और है। यदि आप के नेत्र सुद्मद्दशक्यंत्र के सिद्धान्त (microscopic principle) पर बने हो,यदि आँख के काँच (जो चीज़ों को छोटा या वड़ा वनाते हैं) श्रांख के अन्तर्पट से प्रतिकुल ढँग पर लगे हों, तो दुनियाँ आप के लिये विलकुल भिन्न हो जायगी। यदि नेत्र का फलक या ' अन्तर्पट दूरदर्शकयंत्र के सिद्धान्त पर लगा हुआ हो, तो सारी दुनियाँ विलकुल वदली हुई होगी। वह खिलौना जिस देखों और हंसो(Look and laugh glass) कहते हैं, अथवा हास्य जनक दर्पण जिसमें दो कुम्पृष्टाकार(convex)काँच लगे होते हैं, उसको आपने देखा होगा। इस के द्वारा देखने से संसार

की सब घस्तुर्प कौतुहल जनक(ludicrous)हास्योत्पादक हो जाती है। "देखों और इंसो"के शीरे। द्वारा देखे जानेपर श्रत्यन्त सुन्दर चेहरा भी यहाँ तक लम्बा हो जाता है कि ठोड़ी ज़र्मान में छू जाती है और मूढ़ शनियह को छू जाता है यदि दूसरी तरह पर आप इसम देखो,तो चेहरे की लम्बाई तो घदी रहती है, किन्तु एक कान पूर्वी भारत (EastIndia) नक परुच जाता है, आर दूसरा कान चीन (china) की खबर लेता है। श्रच्छा,यदि श्राँखें इस सिद्धान्तपर लगी हों,तो दुनिया यिलकुल यद्ल जाती है। यही हाल कानों श्रोर दूसरी अनिन्द्रयों का है। यदि नसीं श्रोर मन्जातन्तुश्रों (शिरा या पट्टों ) को भिन्न तरह पर लगाया जाय, तो सम्पूर्ण संसार भिन्न प्रकार का हो जाय, सारी दुनिया वदल जाय। श्राप कहेंने कि मज्जातन्तु (muscles) श्रीर नसे (nerves) श्रीर अनिन्द्रियां Scuse organs जिस तरह पर लगी हुई हैं, वैसी ही रहेंगी। तो यद्य वात नहीं है। विकासवादका नियम (सिद्धांत) कहता है कि उनमें तथदीली हो रही है। इस तरह पर कल्प-नावादी फहते हैं कि दुनिया जैसी जान पड़ती है, वैसी नहीं है; दुनिया, जैसी प्रतीत होती है, मिथ्या है; दुनिया जैसी हमं मालूम पड़ती है असत्य है, माया है, अनित है।

श्रीर भी बहुतरी दलीलें अपने पत्त में वे देते हैं। किन्तु. यदि उन पर हम व्योरेवार विचार करें,तो केवल कल्पनावाद ही श्रनेक रातें ले लेगा। श्रव हम चस्तु—स्वातंत्र्यवाद पर श्राते हैं। वस्तु—स्वातंत्र्यवादी कहते हैं, "श्रो कल्पना— बादियों! तुम गलती पर हो, तुम विलक्षल गलती पर हो, हरेक वस्तु जो हम देखते हैं उसकी स्वष्टि हमारी कल्पना— ने की है, तुम्हारा यह चयान यदि सही हो, तो पे कल्पना— वादियों जहाँ दिघाल है, वहाँ घोड़ा पैदा तो कर दो। यह दिघाल घोड़ा तो मालूम पड़ने लगे। पे कल्पना-वादियों! यदि संसार इस छोटे से द्रप्टा की बुद्धि या मन का केवल नतीजा है, तो इस कमाल को सिंह में बदल दो, या इस पैसिल को एक भव्य भवन बना दो। "वस्तु-स्वातंत्र्यवादीं कहते हैं, "पे कल्पना-वादियों! तुम्हारी बात ठीक नहीं हैं, दुनिया सच्ची है। दिवाल दिवाल है श्रीर इसी कारण श्राप का क्षानेन्द्रियों पर सदा उसके दिवाल होने का श्रभाव पढ़ता है, कल वह तुमको घोड़ा रूप नहीं ज़ंचती।"

कल्पनावादी चस्तु स्वांत त्र यवादियों की इन शंकाश्रों का उत्तर देते हैं। इन श्रापित्तयों के उत्तर उन के पास हैं। किंतु दोनें। श्रोर के सब प्रश्नों को हम न उठाँवेंगे। कल्पना-वादी कहते हैं कि यह प्रश्न काल वा समय का है। श्राप श्रपनी कल्पना से जिस वस्तु की चाहे रचना कर सकते हैं। जब श्राप मृत-प्राणियां का विचार करने लगते हैं, तब मृत-प्राणी श्राप को दिखाई देते हैं। हम जब किसी वस्तु का विचार करते हैं, तब बह हमें प्राप्त होती है। उनका कहना है किं स्वप्नों में क्या हम सब वस्तु श्रों की सृष्ठि नहीं करते हैं? हमारी कल्पना इन वस्तु श्रों का श्रमुभव करती है। कल्पना वादियों के ये उत्तर हैं श्रोर वस्तु-स्वातं इयवादी इन उत्तरों के भी उत्तर रखते हैं। इन प्रश्नोत्तरों के व्योरे में हम नहीं पड़ना चाहते।

वेदान्त भी संसार को मेरा संकल्प, मेरी मृष्टि रूप मानता है। परन्तु संसार को मेरा विचार, मेरी स्टष्टि मानते हुए भी श्राप उसे कल्पनावाद नहीं कह सकते। राम के मुख से यह बात बहुत ही विल्ल्ला सी जान पड़ती है। इसे फिर दोहराता हूँ। यूराप थार थमिरका के लाग समसते हैं कि विदान एक प्रकार का करणनायाद है, थीर यूरोपियनों की लिखो हुई जो पुस्तकें राम ने पड़ी हैं प्रायः उन सभी में वेदान्त को करणनायाद कहा गया है। किन्तु राम थ्राप से कहता है कि इन लोगों ने वेदान्त को समसा नहीं है। वेदांत वैसा करणनायाद नहीं है जिसा यक्तें या अफलातूँ का करणनार नाद है। वेदान्त इस से कहीं कुंचा है, कहीं थ्रेष्ट है।

कल्पना-बादा संसार का चुद्र द्रष्टा, तनिक सी बुद्धि, ब छोट स मन पर आधिन करते हैं। किन्तु वेदान्त जब कहता है कि संसार मेरा विचार या संकर्त है, नो उसका यह अर्थ नहीं कि संसार चुद्र द्रष्टा, नन्हीं सी बुद्धि, छोट स मन का संकर्प है। यह ने। एक परिवर्तन शिल वस्तु है, यह स्वयं एक रचना है, श्रोर वर्कले का यह कहना भवकर भूल है कि स्वप्न जो हैं व (स्वप्नों)के द्रष्टा की रचना है। उसने भूल यह की कि स्वप्नावस्था के पदार्थों के द्रश के उसने जायता-वस्था के द्रुश से अभिन्न समका। आप जानते हैं, जैसा कि कल रात की दर्शाया गया था, कि स्वप्नावस्या का द्रशा जाग्रतावस्था के द्रशा से भिन्न हैं। स्वप्नलाक का द्रशा भी उसी तरह का एक पदार्थ है जिस प्रकार की स्वप्नलोक की चस्त्र हैं। जब आप जागते हैं, तब जायतावस्था का द्रशा भी उसी नरह का है जैसी उस अवस्था की वस्तुएँ हैं, श्रीर वर्कले ने जात्रतावस्था के द्रष्टा की वहीं समभा जो स्वनावस्था का था। संसार जात्रतावस्था के द्रशा या स्वना-वस्था के द्रशा की रचना नहीं है। संसार मेरे स्वरूप, वास्तविक ईश्वर, गुद्ध आतमा की रचना है।

श्रव हम ' वेष्य सम्बन्धी वेदान्त-मत' के विषय पर

#### श्रात हैं।

वेदान्त कल्पनावादियां से कहता है, " पे कल्पना-वा-'दियों । तुम्हारा वह कहना यथार्थ है कि इस दुनिया के सव नाम और रूप, वस्तुओं के सम्पूर्ण गुण और लक्षण द्रप्या की कियाशीलता के विना नहीं हो सकते"। इस की फिर कहता हूँ। विषय वड़ा क्लिप्ट है और आप को खूव ध्यान देना चाहिय। वेदान्त कल्पनावादियों से कहता है, "तुम्हारा यह कहना ठीक है कि द्रष्टा के कार्य के विना इस संसार के सब नाम और रूप नहीं हो सकते; वस्तुओं के सब लज्ञण गुण श्रौर धर्म बुद्धिया मन या द्रप्रा की कियाशीलता श्रोर किया पर निर्भर हैं। यहां तक तुम डोक हो। किन्तु तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है कि इस छोटे द्रएा, तुम्हारे इस छोटे से मन से वाहर कुछ भी नहीं है।" वेदान्त वस्तु-'स्वातंत्रयवादियों से कहता है, " तुम्हारा यह कहना ठीक है कि इस गोचर वा नाम रूप संसार का प्राहुर्भाव केवल किसी वाहरी सत्यता के कार्य से नहीं हो सकता।" आप जानते हैं कि वस्तु-स्वांतज्यवादी कहते हैं कि इस दृष्टिगी-चर दुनिया का कारण हमारी ज्ञानिन्द्यों पर कोई वाहरी क्रिया वा प्रभाव है। इंन्द्रियों पर वस्तुओं की क्रिया होती है श्रीर इस प्रकार हमें वस्तुश्रों का वोध होता है। वेदान्त कहता है, "हां वाहर से विना किसी प्रकार की क्रिया वा प्रभाव के हमें वस्तुओं का वोध नहीं हो सकता।" यहां तक वस्तु-स्वातंत्र्यवाद ठीक है। किन्तु वेदान्त के अनुसार , वस्तु-स्वातंत्र्यवादः तव गलती करता है जव कहता है कि हमारे सम्पूर्ण बोध का कारण एकमात्र और पूर्णतया बाहरी कार्य (प्रभाव) और द्रष्टा की कर्मग्यता है। इसे हम

श्रीर स्पष्ट किये देते हैं। इस संसार का कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, उदाहरण के लिये, यह पेंसिल, ले ली। इस पेंसिल के रंग का कारण क्या है? आप कह सकते हैं, द्रष्टा की किया के साथ ही वाहर की अतिकिया कारण है। यदि तुम्हारी आँखों को कोई रंग नहीं सुभता, तो तुम्हें पेंसिल का यह रंग न सुभेगा। पेंसिल का रंग एक गुण या धर्म है। फिर पेंसिल का वजन ले लो। वह वदल सकता है, और ऐस ही रंग भा चदल सकता है। यदि हमारी आँखाँ में पाँड-रोग हो, तो पंसिल हमें दूसरे ही रंग की दिखाई पढ़ेगी। श्रीर यदि हम इस यहाँ न तील कर वड़े ऊँचे पर, या चन्द्रलोक में, या गहरी खान में तौलें, तो इसके बोज (बजन) में फर्क होगा। श्रोर श्राप जानते हैं कि हरेक वस्तु का वोक जव वह लदंन में नौली जाती है तव कुछ और होता है, और भारत वर्ष में कुछु और; तौलमें भेद हो जाता है। वोभ परि-वर्तन शील हैं, रंग परिवर्तन शील है।

श्राण जानते हैं कि वही पानी जाड़ेमें छूनेपर श्रापको गरम जान पट्ना है, और गर्मी में छूने पर शीतल लगता है। क्यों? क्यांकि इ.ए। या बोध करने वाले में पानी छूने के समयों में गर्मी-सर्वं का श्रंश विभिन्न होता है, श्रीर पानी में गर्मी सर्दी का श्रेश लगभग वही रहता है,देखने में हमारे हाथां की गर्मी सदी के भद् के कारण जल में गर्मी सदी के अश का भद है। इसी तरह द्रष्टा में भेदों के अनुसार वस्तु के गुणों में भी भेद हो जायगे।

श्रीर यह पंसिल काहे की वनी है ? वर्कले श्रीर कुछ श्रान्य दाशिनकों के श्रनुसार, गुणों श्रीर धर्मों की एक पोटली के सिवाय और कुछ मी यह नहीं है। इन गुणां का

ले लीजिये, कुछ भी नहीं बच जाता। किन्तु केन्ट के अनुसार वाश्तविक वस्तु इसके पीछे है। और अफलातूँ के अनुसार इसके पीछे स्वयं वस्तु है, जिस वह विचार या कल्पना कहता है। इस तरह यहां वहां गुए हैं। इन सब गुणों का कारण द्रष्टा का कार्य है। किन्तु हमारा कहना है कि इस अतिक्या से पेंसिल में ये गुण पैदा होने से पहले कुछ असलियत वहां थी। यह वात और भी साफ की जायगी, श्रौर यदि तुम राम से कहोगे, तो फिर दोहरा दी जायगी। यह सत्य है कि वेदान्त कहता है कि पेंसिल में इन सव गुणों का कारण द्रष्टा का कर्म है, परन्तु द्रष्टा का कर्म कैसे उत्तजित हुआ ? यह प्रश्न है। वाहर कोई वस्तु अवश्य होना चाहिए जिसने द्रष्टा पर किया की (प्रभाव हाला), श्रीर द्रप्रा में प्रतिक्रिया उतिजित की, श्रीर तव ये गुण पैदा हुए या जमा किय गये। हम यह नहीं कह सकत कि इस द्रप्रा के कार्य से पहले ही इन गुर्णों ने स्वयं ही मन पर कार्य किया (प्रभाव डाला) और मन की किया या अतिकिया को उत्तोजित किया। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गुण मन की किया या प्रतिकिया के बाद प्रकट होते हैं। इस लिये वाहर कोई चीज़ अधश्य होना ही चाहिये, पेंसिल में कुछ वास्तविकता का होना ज़रूरी है, जिसने तुम्हारी आँखाँ पर काम किया, (प्रभाव ड्रांला) जिसने तुम्हारे कानी पर काम किया जब कि आवाज सुनाई पड़ी थी, जिसने तुम्हारे स्वाद पर काम किया जवं कि तुमने उसे जुवान से छुआ था, जिसने तुम्हारे हाथ पर काम किया जव कि तुमने स्पर्श-किया। वाहर कोई वस्तु होना ही चाहिये जो आंख, कान, श्रोर नाक पर काम करती है। इस पैलिस की खा जाश्रो तो तुम्हारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पढ़ेगा। तुम कैसे कह सकते हो

कि वाहर कोई असलियत है नहीं ? वाहर भी कुछ असलि-यत है, श्रोर मनुप्य की इन्द्रियों पर जब वह काम करती है तय इन्द्रियां मन को खबर पहुँचाती हैं, और मन प्रतिक्रिया करता है। तब वस्तु के गुण वा धर्म वाह्य स्थल (दश्य) में अकट होते हैं। यह ठीक इस अकार से है। यहां एक हाथ है, वहाँ दूसरा है। केवल एक हाथ कोई शब्द नहीं कर सकता। दोनों हाथों से (ताड़ी वजाकर देखो याँ) आवाज पैदा होती है। यहां एक श्रोर से किया हुई, श्रोर दूसरी श्रोर से प्रतिक्रिया, श्रीर परिणाम हुआ शब्द । यह सारंगी का एक तार है। तुम इस पर अपनी अंगुली चलाते हो, तब इससे श्रावाज़ पैदा होती है। तुम्हारी श्रंगुली ने िकया की थी,श्रोर तार ने प्रतिकिया। श्रथवा श्राप कह सकते हैं,कि तार ने किया की और अंगुलियों ने प्रतिकिया, श्रार तय श्रावाज पैदा हुई। इसी तरह, एक लहर इस तरफ से आई और दुसरा छाई उस तरफ से, दोनों लड़ गई, और फेना पैदा हुआ। यह एक दियासलाई है, और यह एक टुकड़ा बलुआ-कागज(sand paper) है। दियासलाई की चोट वलुआ-कागज पर लगाश्रा, तव लपट पैदा होती है। किया श्रोर प्रतिकिया दोनों श्रार स । यहां विजली का एक धनात्मक स्तम्भ , positive pole है, और वहां ऋ ग्रत्मक सत्रमन (negative pole) है। उन के एक दूसरे के गस पहुंचने पर हम विजली की चिनगारियां दिखाई देती हैं, या आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस (इंद्रिय गोचर) दश्य की उत्पत्ति दोनों श्रोर की किया श्रीर प्रतिक्रिया से होती है।

इस प्रकार वेदान्त के श्रनुसार, तुम्हारी बुद्धि में तत्त्व कप वस्तु स्वयं मोजूद है, जिसे हम श्रात्मा कहते हैं। सच्चा स्वरूप श्रातमा) तुम्हारी बुद्धि में रहना है, इस संसार की हर एक वस्तु में तत्ववस्तु है या सत्यता है। इस पासल में असलियत है, अथवा आप कह सकते हैं कि खुद ऐसी केाई चस्तु है, जो जानी नहीं जा सकती,जो सब गुणां या धर्मों से परे है। वाहरी सत्यता अर्थात् पासल में ईश्वरता या तत्त्व-वस्तु और बुद्धि में नत्यवस्तु माने। दे। हाथ है। उनकी। भिड्न्त (परम्परदक्तर। हाते ही पृत्तिल के गुर्गो की स्थापना हो जाती है, फेन की तरह वे प्रकट हो जाते हैं; एक लहर एक ओर से, और इसरी लहर दूमरी ओर से, और फेन पैदा हा गया, अर्थात् ये गुण प्रकट हो गय। आप सकते हैं कि धनात्मक खमा (positive pole) बुद्धिमें है और भ्राणात्मक(nesative pole) पंक्षित्र में,तथा दोनों के मिलने पर हमें गुणों के दर्शन हाते हैं। वेदान्त की भाषा में, द्रण और हप्य के एक होते ही हमें वस्तुष दिखाई पड़ती हैं। दण्रा और दृश्य पेसिल में वांस्तिविक स्वरूप या आत्मा है, श्रोर बुद्धि में तत्त्वस्वरूप या श्रात्मा है, श्रीर दोनां की किया श्रीर अतिकिया नाम रूप दश्य का चमत्कार पैदा करती हैं।

इस तरह कल्पना वादियों का यह कहना ठीक है कि इए। के कार्य (वयापार) के विना कुछ (हश्य) भी नहीं देखा . जा सकता। किन्नु उनका यह कहना शतन है कि हए। का केवल यह कार्य (व्यापार) श्राप ही इम गांचर-वस्तु की उत्पत्ति करना है, क्यों कि उनके इस कथन से विद्वान का एक जटल (निष्ठर) नियम भंग होना है। वह नियम इस प्रकार है।

"There can be no action without an equal and opposite reaction"

एक समान,श्रामने सामने एक, किया को प्रातिकिया हुए

विना कोई कार्य नहीं हो सकता। कल्पनावादी जव कहते हैं कि ''इस सम्पूर्ण संसार की मृष्टि द्रष्टा की किया से होती है", तब वे इस तथ्य की उपेचा करते हैं, अथवा इस तथ्य की नितान्त छोड़ देते हैं कि कहीं विना प्रतिकिया हुए यह कार्य हो नहीं सकता। श्रीर इस लिये वस्तु-स्वातंत्र्यवादयों की यह कहना ठिक है कि इस दुनिया में खुदही एक उसकी अपनी श्रसलियत है,श्रोर वह केवल द्रप्रापर ठहरी हुई वा श्रार्थित -नहीं है। यहां तक तो चे ठीक हैं, किन्तु जब चे कहते हैं कि इस दुनिया का दृश्य वा नाम कप स्वयं ही सत्य है, श्रौर श्रपने आप पर उहरे हुए है, तब वे भूल करने हैं, क्योंकि इस द्वनिया का विकार (नाम रूप दृश्यः, इस दुनिया के. भद्द, इस दुनिया की वस्तुओं के गुण, द्रण की किया पर ठोक उतना ही निर्भर हैं जितना कि बस्तु के भीतर की वास्तिवकता की प्रतिक्रिया पर।

यहां पर एक वड़ी शंका उठती है। "तुम जो किया और प्रतिक्रिया की वात कहते हो। तव अनन्तता में किया और प्रतिकिया कैसे हो सकती है ? किया और प्रतिकिया की चर्चा हमने इस लिये की थी कि उसी शब्दावली का प्रयोग किया जाय जिसका दूसरे लाग करते हैं। बुद्धि या वस्तु से संयुक्त परम संकल्प या परमशाक्षि का जब हम ज़िक करते हैं, तभो किया श्रार प्रतिकिया की चर्चा करते हैं। परम सत्ता जो है वह इस वस्तु से संयुक्त है जा उसके विरुद्ध किया या प्रतिक्रिया करती है, और इसी प्रकार इस वस्तु क साथी वा इस वस्तु से मिल हुए शिर, मस्तिष्क या बुद्धि से भी वह संयुक्त है। यह द्रप्रान्त लीजिय । इस पात्र में आकाश है, और उस पात्र में भी। वास्तव में आकाश दानों में एक ही और

वही वस्तु है,किन्तु विभिन्त पात्रा में उसका प्रगद होना आप कह सकते हैं। देश या आकाश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका वर्ताव (प्रयोग) तुम उसी तरह कर सकत हो जिस तरह इस रुमाल का। आकाश एक और वंही है, अंखड है। श्राकाश में विभाग की तो कोई कल्पना ही नहीं है, और केन्ट (Kant) के अनुसार आकाश द्रण और दश्य दोनों है, और वह बाँटा और काटा नहीं जा सकता। इसी तरह सच्चा आत्मा या तत्ववस्तु, परम अनन्तता कभी कारी या यांरी नहीं जा सकती। कन्तु इस दुनिया के पदार्थों के सम्बन्ध में जब उसका ज़िक हम करते हैं, तब बुद्धि या किसी वस्तुसे संयुक्त तत्वकी तरह उसकी चर्चा करने में हम ठीक हैं, और अब वही तत्ववस्तु इस या उस पदार्थ से किया और प्रतिकिया के रूप में जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिये, इस हाथ का आकाश, इस पात्र के आकाश तक पहुँचता है, और दोनों एक हो जाते हैं। अब हाथ का आकाश श्रीर पात्र का श्राकाश एक हो गना। मूल में भी वह एक ही था, किन्तु अब तुम्हारे नेत्रों के लिये हाथ का आकाश श्रीर पात्रका श्राकाश एक हागया।

इस प्रकार वेदान्त कहता है कि प्रमानत्व तो द्राग्न को आश्रय दिये हुये वा द्रष्टा का श्राधार है, श्रीर जब वह तत्व दश्य के आधार कप प्रमानत्व से एक होता है, तब द्रष्टा और दश्य एक हो जाते हैं। किया और प्रतिकिया वास्तव में श्रातमा में नहीं होती, किन्तु प्रिक्छिन्न-श्रातमा में होती है। उदाहरण के लिये एक श्रोर से पानी की यह एक लहर श्रा रही है, दूसरी श्रोर से दूसरी श्रा रही है। एक लहर भी वैसा ही जल है जैसा कि दूसरी लहर, श्रीर

#### दृष्टि-सृष्टिवाद और वस्तु-स्वातंत्रयवाद का समन्वयः २१

लड़ने पर भी दोनों पानी ही रहेंगी। उन में कोई अन्तर नहीं
पड़ता फिर भी लहरों में किया और प्रतिक्रिया होती है।
यहाँ एक लहर से परिमित जल की दूसरी लहर से परिमित
जल से टक्कर होती है, और इस टक्कर से फेन का व्यापार
प्रकट हो आता वा घटित होता है। इसी तरह बुद्धिं से
परिमित परमतत्व जव पदार्थ से परिमित परमतत्व से
टकराता है, तो इस दुनिया के गुण, धर्म और स्वभाव का
व्यापार उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि यह हाथ
जव दूसरे हाथ से टकराता है, (इस में भी वहा शक्ति हैं
जो दूसरे हाथ में है, तो ध्विन पैदा होती है, इस हाथ
में भी वही ताकत है जैसी कि दूसरे में, और तथापि दोनों
हाथ भिड़ते हैं।

परमतत्व वृद्धि श्रोर पदार्थ में वही है । जव बुद्धि या द्रष्टा का पदार्थ से संस्पर्श होता है, तव भी उनके पीछे वहीं परमतत्व श्रात्मा है । यह विलक्षल स्पष्ट नहीं दुश्रा कि इस दुनिया की सव वस्तुश्रों के पीछे वहीं एक परमतत्व है। यह एक कलम (लेखनी) है। इस कलम में कुछ गुण या धर्म श्रीर साथ ही परमतत्व भी है । श्राप जानते हैं कि इस श्राधार स्वरूप स्थित परमतत्व की मौजूदगी के श्रतुमान करने का हमारे पास एक श्रव्धा वा काफी कारण है, क्योंकि ये गुण श्राप ही श्राप नहीं उपज श्राते । बुद्धि पर किया हुई, तव उस पर बुद्धि की श्रतिकिया से गुणों की उत्पति हुई। यह एक कलम है । इसमें कुछ गुण हैं जिन्हें हम "क" कहेंगे, श्रीर इसमें श्राधार स्वरूप तत्व की हम "त" कहेंगे। कलम उन गुणों के समान है जिनसे वह कलम वनता है। वहां एक मेज़ है। मेज़ में वही गुण हैं

जिनसे वह मेज़ वनती है, अर्थात् "क म"+"त" (परम तत्व)। यहां आप प्रश्न कर सकते हैं कि इस "त" के हम वहीं पहिले वाला "त" क्यों माने लेते हैं। कहा जा सकता है कि इस कलम के गुणों के पीछे स्थित तत्व कोई दूसरा है, और मेज़ के गुणों के पीछे स्थित तत्व कोई दूसरा है। फिर यह भी कहा जा सकता है कि कलम के गुणों का विस्तार होने से पिहले किसी तत्व ने हमारी इंद्रियों पर किया की होगी, और जिन गुणों से यह एक मेज़ वनी है, उनका विस्तार हमारे इप्रा से हुआ था, अर्थात् किसी दूसरे तत्वने, किसे दम "त" कह लें, हमारी इंद्रियों पर किया की होगी। किन्तु इस "त" को और दूसरे "त" को एक मानने का हमें कोई हक्ष नहीं है। यह एक वाजा है। इसे हम "त" १ कहेंगे ताकि पहेले के "त"से अलग रहे। यह "त" उससे मिन्न हो सकता है जो मेज़ या कलम के पीछे स्थित था। यहां मजुष्य, "त" २ है।

श्रव श्रफ़लातूँ की ग़लती पर ध्यान दीजिये। वह इन श्राधार स्वरूप तत्वों को विभिन्न २ मानता है जैसा कि वे हैं, श्रीर तुम ने भी उन्हें विभिन्न २ मान रक्खा है। इस युक्ति में एक चूक है। हम यह दिखा सकते हैं कि यह श्रमुमान ग़लत है। कलम के गुण श्रीर स्वभाव, उसका रंग, तौल, कोम लता, तथा दूसरे गुण, श्राप की बुद्धि या मन की प्रतिक्रिया के परिणाम थे। इस तरह यहां सब सिफतं श्राप की बुद्धि की प्रतिक्रिया का नतीजा हैं। ये सब स्वभाव या गुण प्रतिक्रिया के पीछे श्राते हैं, श्रीर हमने मान लिया है कि इस पेंसिल में परम तत्व इन गुणों या धमों के विस्तार से पहले होता है। इस तरह परम तत्व सब गुणों, सब स्वभावों, सब धमों से इपर रहता है। "त" श्रीर "त" २ भी सब गुणों या धमों से

तो फिर भेदों का क्या कारण है? तिनक विचार करो। इस दुनिया के सारे भेदों का कारण केवल गुण हैं। खारिया मही के इस दुकड़े और उस पेंसिल के गुणों की चर्चा किय विना क्या आप दोनों में भेदकर सकते हैं ? आप कैसे जानते हैं कि खरिया महा का यह दुकड़ा उस पेंसिल से भिन्न है ? केवल गुणों के द्वारा। यह खरिया सफेद है। यह एक गुण है। यह भुरभुरी है। यह भी एक गुण है। सारे भेदा के कारण गुण हैं। यदि तुम इस "त" को उस "त" से भिनन वनाते हो, तो तुम भेदों की स्थापना करते हो, तुम भेदों का विस्तार करते हो, दूसरे शब्दों में, तुम इस परमतत्व को ं फिर गुणों के अधीन कर देते हो। आप देखते हैं कि भेदों के अधीन होने से, एक दूसरे से भिन्न होने से, वे संव गुणों के अधीन हैं, और यह गलती थी। उन (परम तत्वा ) को गुर्णों से पर मान कर श्राप ने श्रारम्भ किया था, श्रीर उन्हें गुणों से युक्त मान कर आप इति कर रहे हो। यदि आप उनको विभिन्न और एक दूसरे से न्यारा मानते हैं, तो आप ज़वर्दस्त गलती करते हैं। उन्हें गुणों से, स्वभावा से, परे मान कर श्राप ने प्रारम्भ किया था, श्रौर श्रव गुणे तथा स्वाभावों के मध्य में उन्हें लाकर श्राप श्रपना ही खंडन करते हुए इसे समाप्त कर रहे हैं। यही गलती है।

आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस पेंसिलमें आधार स्वस्त तत्व खिड़्याके उस दुकड़े में आधार स्वस्त तत्वसे भिन्न हैं। आपको यह कहने का कोई हक नहीं है कि मन वा द्रष्टा या बुद्धि में स्थित तत्व उस तत्व वस्तु से भिन्न है जो एक गऊया चैल में अन्तःस्थ हैं। आप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि इस मेज़ में अन्तःस्थ आतमा -उस (आतमा) से भिन्न है। वह एक है, वही अनन्तता, वही पूर्ण निर्विकार वा नित्य तत्ववस्तु है।

पक द्रएान्त देकर इसे और स्पए किया जा सकता है। यह एक सुन्दर संफद दिवाल है। आप सब यहां बैठे हो। श्राप में से एक उस दिवाल पर सुन्दर परिलेख (चित्र diagrams) रेखागांशित के त्रिकांग, वृत्त वा चक्र, श्रंडाकृतियां इत्यादि खींच रहा है, दुसरा उसी दिवाल पर एक महासमर सम्बन्धी एक चित्र खींच रहा है, अन्य एक उसी दिवाल पर श्रपनी जोड़, मित्रों श्रीर सम्बन्धियों के चित्र खींचं रहा है, दूसरा कुछ और ही खींच रहा है। इन सब चित्रों के पीछे वही एक ही आधार भूत तत्व है। इसी तरह जो सव चीज़ आप इस दुनिया में देखते हो, उनके पीछे भी वही (एक ही) तत्व है। कल्पना करो कि यहाँ आप एक घोड़ा देखते हैं, वहाँ एक गौ, यहां एक कुत्ता, वहां एक हाथी, और वहां एक आदमी देखते हैं। ये सब तसवीर एक ही और उसी पूर्ण 'त' पर, उस द्रप्टान्त वाले 'त' पर, उसी सफेद दिवाल पर वनी हुई हैं। इस प्रकार से वहीं आत्मा, एक ही अनन्त राम, हरक और सब क पीछे स्थित है। स्वप्न में आप एक वैल देखते हो, फिर एक कुत्ता, उसके बाद एक मनुष्य, फिर एक श्रीरत। किन्तु आप जानते हो कि आप के स्वप्नों में वेल, कुत्ता, आदमी, और प्रत्येक वस्तु, एक ही और उसी पूर्ण तत्व,सच्ची आत्मा पर (खिंचे) सव चित्र हैं। जागने पर आप जानते हो कि घोड़ा,पहाड़, या नदी आदि आप के स्वप्न की वस्तुएँ कहीं नहीं हैं।

जिन गुर्णोसे दुनिया बनंती है, उनकी बावत क्या वात है ?

इन्द्रिय-गोचर दुनिया इन गुणों से युक्त है, श्रोर गुण परम तत्व पर निर्भर हैं। इस स्थल पर एक वहुत ही सूचम वात है जो आप अभी नहीं समक्ष सकोग, किन्तु वाद के कुछ व्याख्यानां में श्राप शायद पूरी तौर पर उसे समभ लोगे। ये सब गुण परमतत्व पर निर्भर करते हैं। इन गुणों के अनुसार, परम तत्व में भी एक गुण है, अधीत् इन गुणें का अवलम्बी, पोपक वा आधार होने का गुण। - परमतत्व सव गुणां को सहारा देता है। यदि ऐसा है तो परमतत्व परम नहीं है, क्योंकि परमतत्व में इन सब गुणों को सहारा देने का कम से कम पक गुण तो है। तो फिर इम कैसे कह सकते हैं कि परम तत्व पूर्ण हैं? अमली श्रनुभव से हम ऐसा कहते हैं। जिस तरह श्राप श्रपने निजी अनुभव के प्रमाण पर कहते हो कि यह दुनिया वास्तिधिक है, ठांक उसी तरह उच्चतर निजी अनुभव के प्रमाण पर हम कहते हैं कि जब परमतत्व की उपलब्धि हो जाती है, तब ये सब गुण, यह सब काल, और देश गायब हो जाते हैं। इस प्रकार परम तत्व की दृष्टिविन्दु से इन गुणी का श्रास्तित्व कभी नहीं था, किन्तु गुणों की दृष्टि से वे श्रिधिष्ठान रूप परम तत्व पर निर्भर करते हैं। यह एक चड़ी समस्या हल करने को है। यह माया की समस्या कहलाती है। वास्तव में परमतन्व परम ही है, सव गुणों से परे है, किन्तु य गुण श्रपने स्थितिविन्दु से परमतत्व पर निर्भर करते हैं। यह गुत्थी सुलभने पर संसार की सव गुत्थियां सुलभ जांयगा।

ये केवल कल्पना के विषय नहीं हैं। यूरोपीय दार्शनिक इन्हें केवल कल्पना के विषय बनाते हैं। किन्तु भारतीय

तत्वज्ञानियों का यह हाल नहीं है। कोई कल्पना-सिद्ध विपय उनके लिये तव तक श्रध सिद्ध ही बना रहता है, जब तक कि श्रमुभव से वह प्रमाणित नहीं हो जाता, जब तक उस की उपलिध्ध और प्रयोग नहीं हो जाता। बुद्धि से सुनने पर यह विषय अति मीठा है, किन्तु जव एक वार इस का श्रनुभव किया जाय, तव तो यह माधुरी श्रीर श्रानन्द का सार है। यह अनुभव करने के योग्य है। यदि आप इस करपना के श्रमुसार जीवन निर्वाह करो-कि, श्राप वही एक अनन्त "त" हो, जो इस विश्व के सव पदार्थी या सत्ताओं के पीछे (आधार रूप से । स्थित है, आप परम तत्व हो—तब आप देह से पर हो जाते हो, मनेस परे होते हो। यह शरीर अधिष्ठान।द्रश) नहीं है। यह तो केवल एक पदार्थ है. जिस की उत्पत्ति एक श्रोर की लहर से दूसरी श्रोर की लहर की टक्कर से हुई। है आप केवल देहरूपी फेन नहीं हो। आप तो परमतत्व हो, जिस में यह सम्पूर्ण संसार, विश्व का सम्पूर्ण व्यापार, लहरे या भवर हैं। इस का अनु-भव करो, और परम स्वतंत्र हो जाओ। क्या यह आश्वयों का आश्वर्य नहीं है कि आप जो वास्तविक सत्य, वास्तविक परम स्वरूप हो, इस का अनुभव नहीं करते? कैसा शुभ समाचार है, कैसी उत्तम वार्ता है कि आप वह परमतत्व, असली "त" हो। इस का अनुभव करो और स्वतंत्र हो जाश्रो।

Let that be your state,

The body dissolved is cast to winds, While Death, Infinity me enshrine; All ears my ears, all eyes my eyes,

# वस्तु-स्वातं ज्यवाद और कल्पनावाद वा हिए-सृष्टि वाद ।

सोमवार ४ अप्रेल १९०४ का भाषण।

जिन लोगों का विश्वास है कि कल्पनायें वा ख्याल सत्य हैं, वे कहते हैं कि कल्पनावाद एक सत्यता वा नथ्य है, और उनके पास अपने पत्त के प्रमाण हैं। उदाहरण के लिये, विना वोधकर्ता के दिवाल का वोध कैसे हो सकता है ? उनका कथन है कि दिवाल में कोई असलियत नहीं है, परन्तु कल्पना ने दिवाल की सृष्टि की, यदि कोई मनुष्य दूसरी श्रोर मुग्ध (hypnotized हिपनोटइजूड़) हो जाय, तो वह दिवाल को कुछ और ही देखेगा। जिस मनुष्य को मैं ने मुग्ध ( अपने ख्याल के विवश ) कर लिया है, उससे में यदि कहूं कि यह धरातल भोल है, तो वह तुरन्त इसमें मछालियां मारने लगेगा। किन्तु यहीं पर वस्तु-स्वातंत्र्यवादी श्राता है श्रोर कहता है कि दिवाल विलकुल श्रसली है, तुम्हारी करपना के वह अधीन नहीं। तुम इसे देखते हो, . तुम इसे वोध करते हो, तुम इसे सुन सकते हो, श्रोर यदि तुम्हारी संघने की शक्ति तीव्र होती, तो तुम इसे संघ भी सकते, और यदि तुम इसे खाओ तो तुम्हारा पेट तुम्हें बतावेगा कि यह ज़रूर एक वास्तिविक पदार्थ है। इस तरह तुम देखते हो कि अपने पत्त में उसके पास प्रचुर दलीले हैं। किन्तु में आप से कहना चाहता हूं कि कोई पदार्थ बनाने के लिये संकल्प और वस्तु दोनों की ज़रूरत

#### वस्तु-स्वातंत्रयवाद श्रोर फल्पनावाद वा दृष्टि-खृष्टिवाद. २६

होती है। माना कि मुग्ध मनुष्य के लिये यह दिवाल से काई भिन्न चस्तु है फिर भी उसे (भिन्न चस्तु) सुमाने के लिये यहां काई चस्तु तो अवश्य होना ही चाहिए, चाहे हम उसे घोड़ा कहें या भील या फुछ और। अधिष्ठान या द्रश और एश्य इन दो की ज़करत पढ़ती है।

पक बार भारतवर्ष में दे। मनुष्य भग ए रहे थे। वे दरवेश का लाते थे। एक का नाम था श्रीयुत लक एी। Wood), श्रीर दूसरे का नाम था श्रीयुत कु ए हा एी। कि श्रीयुत कु ए हा एी। कि श्रीयुत कु ए हा एी। कि लक एी। वे वोले "में तुम्हारे हु करें हु करें हा कर हा लेंगा"। श्री लक एी ने जवाब दिया, "कि लु, महाश्रय जी! तुम्हारे पीछे मेरा होना ज़रूरी है, श्रीन्यथा तुम कुछ नहीं कर सकते।" श्रीप देखें हैं कि फु ए हा एी का वेंद्र लक एी का बना होना है। श्रीर इसी तरह कु ए लावाब है श्रीर इसी तरह कु ए लावाब है श्रीर इसी हैं। वेंद्र दूसरे के श्रीक्षित हैं।

में चलुग्रा-कागज (sand paper) पर एक दियासलाई रगण्ता है, श्रीर लपट पदा होनों है। लपट न तो दियासलाई में थी श्रीर न चलुग्रा-फागज में थी। किन्तु दोनों का संसर्ग होने से ली पेंदा हुई। में श्रपना एक हाथ दूनरे हाथ पर पटकता हैं, श्रीर एक श्रागज़ पैदा होनी है। श्रावाज़ न ने दूने हाथ में हे श्रीर न चाय हाथ में है, किन्तु दोनों के एक होने का नतीजा है। श्रातमा दानों हाथों में चही है। यहां पर में तुमसे कीचे की यात कहना चाहता हैं। कहा जाता है कि कीचे के दो नेश-कूप (नैन कटोरे) होते हैं, किन्तु नेशपेंड (श्रीख का तारा) एक ही होता है, श्रीर जब बह दहनी श्रीर देखता है, तब बह उधर के कूप में नेश को ले जाता है; श्रीर

जव वांई श्रोर उसे देखना होता है, तय यह उधर के कटोरे क्षण में नेत्र को ले जाता है। श्रय श्रांख एक ही है, परन्तु वह विभिन्न स्थानों में फेरी जाती है। दो यड़ी लहरों का समागम होता है. श्रोर एक श्वेत शिखा हमें मिलती है। दहनी लहर में श्रोर वाई लहर में जल वही है, श्रोर जव उनका समागम होता है तब सफेद शिखा हमोरे हाथ श्राती है। एक बच्चा एक जनक से नहीं पैदा होता, माता श्रोर पिता दोनों से पैदा होता है।

अव हम अधिकरण-निष्ठ (आत्मगत ) की द्रण और पदार्थ निष्ठ (अनात्मगत) को हश्य कहेंगे। और हम सर्वव देखते हैं कि यही दो हैं जो अन्यान्याश्रित हैं। और जो इस प्रकार एकत्र होने पर गोचर-पदार्थ (नाम-रूप) की उत्पत्ति करते हैं जिसे हम देखते हैं। दानों में से एक कोई भी अकेला गोचर वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता, और इस तरह यह साफ ह कि गाचर वस्तु की व्याख्या के लिये संकल्प चादी और वस्तुवादी दोनों को एकत्र होना पढ़ेगा, क्योंकि संभवतः कोई भी इसे अकला नहीं कर संकता।

भारतवर्ष में कुछ घरों में बहुन दर्पण होते हैं, वास्तव में दिवालें और छुने दर्पणों से जड़ी होनो हैं। एक वार एक कुत्ता ऐसे एक घर में आ घुसा, और अपने सब ओर उसने से से कहों कुत्ते देखे। जब उसने ऊपर की ओर दखा, तब अपने शिर पर कुत्तां को देखा, और इस तरह बहु उडर कर उसने उछलना शुरू किया। तुगन्त ही सब से कहों कुत्ते भी उछलने लोग। तब बहु मोंकन और इधर उधर दोहने लगा। उन कुत्तों ने भी अपने मुँह पमारे और दोहने लगा। यही ढ़ंग वह करता रहा, और अन्त में वह दतना धक गया कि वहीं गिर्र

पड़ा,दौड़ धूप छे इ दी और देह भी छोड़ दी। मकानके मालिक ने श्राकर उस कुत्त की लोथ उठवाई। श्रव इस कमरे में एक रुपवान युवा युवराज ने प्रवेश किया, श्रीर सव शीशों में अपने को खूब सराहा। पहने उसने अपने वालें। की तारीफ की, तब अपने मुख तथा अन्य आकृतियों की, तब अपनी पोशाक की, और भी इसी तरह और और की। वह इन सव तसवीरों से बहुत खुश हुआ और जानता था कि ये सैकड़ों मनुष्य वही खुद है। केवल तभी हमें चैन मिलती है जब हम जान लेते हैं कि केवल एक ही आत्मा वा अपना आप है, श्रीर श्रनेक नामों के तले इम जो सब शकलें श्रीर रूप देखते हैं, वे वास्तव में हमारा ही आत्मा वा अपना आप हैं। अन्यथा उक्ष कुत्त के समान दशा होती है। हम को डर लगता है कि यह हमका धाला देगा, वह हमारी हानि करेगा, दूसरा हम से काई चीज़ ल लगा, और मुर्तियों वा स्पा के विरुद्ध निरन्तर एक अगड़ा होता रहता है, क्योंकि उन्हें हम विभिन्न समभान हैं। किन्तु सत्य के अनुभव होते ही हम राजकुमार की नाई सावधान हो जाते हैं। हम जानते हैं कि आत्मा या अपने स्वरूप वा अपने आप की कोई धोखा नहीं दे सकता, क्यांकि वह निर्विकार और स्वतंत्र है। जब तक हम कुत्ते की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं, तब तक हम निरानिर ऊपरी हिस्मे पर जीते हैं, किन्तु जय हमें आत्मा ( अपने स्वरूप) का अनुभव हो. जाता है. तब हम सतह क नींच पूर्ण सत्य के साम्राज्य में गाता लगाने हैं।

कहाना करों कि स्वप्त में आंध्रष्ठान या द्रण पहाड़ पर चढ़ा, और वहां एक व्याघ्र उन मिना, जिनन उसे नीच कर दूक दूक कर दिया; श्रथवा वह दलदलों में फंस गया, जिनसे निकलना कठिन हो गया; या गङ्गा न उसे द्वाच लिया। श्रय द्रष्टा यदि वास्तविक श्रोर सत्य है, तो वह श्रनुभव करेगा कि स्वप्न की बातें कुछ भी नहीं हैं, श्रोर उसे कुछ भी व्यथा न होगी। व्याघ्र द्वारा टुकड़े टुकड़े नोचा जाने पर वह रोवे श्रोर चीखेगा नहीं, न दलदल की गहराई से वह डरेगा। किन्तु हम देखते हैं कि यह एक खयाल मात्र है श्रोर श्रसलियत नहीं है। श्रव, इस स्वप्न की वस्तुश्रों की सत्य मान लो। यदि ऐसा होता; तो द्रष्टा के सोने के विछोने पर पाना की वहिया श्रा गई होती, सिंह वस्तुतः द्रष्टा को नष्ट कर देता, इत्यादि। किन्तु हम देखते हैं कि ऐसा तो होता नहीं, श्रोर न दश्य भी सत्य होता है। दोनों मिल कर स्वप्न की रचना करते हैं, किन्तु सत्य कीई भी नहीं है।

मेज़ = "क म" + "त" तख्ता = "क त" + "त" गुलाव = "क ग" + "त"

मेज़ के गुण श्रीर श्रव्यक्ष वा श्रक्षात का योग = वरावर है मेज़ के।

तख्ते के गुण और अध्यक्ष वा अशात का योग = वराबर है तख्ते के।

गुलायं के गुण और अव्यक्त वा अज्ञात का योग =

गुलाव लाल है, उस में पँखड़ियां श्रादि हैं, श्रीर श्रव्यक्त या श्रहात के योग से वह गुलाव हुआ। श्रव्यक्त वा श्रहात सब में वही है, श्रीर वहीं स्वरूप वा श्रात्मा है, जो उन में वास्तविकता है।

## वस्तु-स्वातंत्र्यवाद श्रीर कल्पनावाद वा दृष्टि-सृष्टिवाद. ३३

ये दो समद्भिज त्रिकोण हैं।

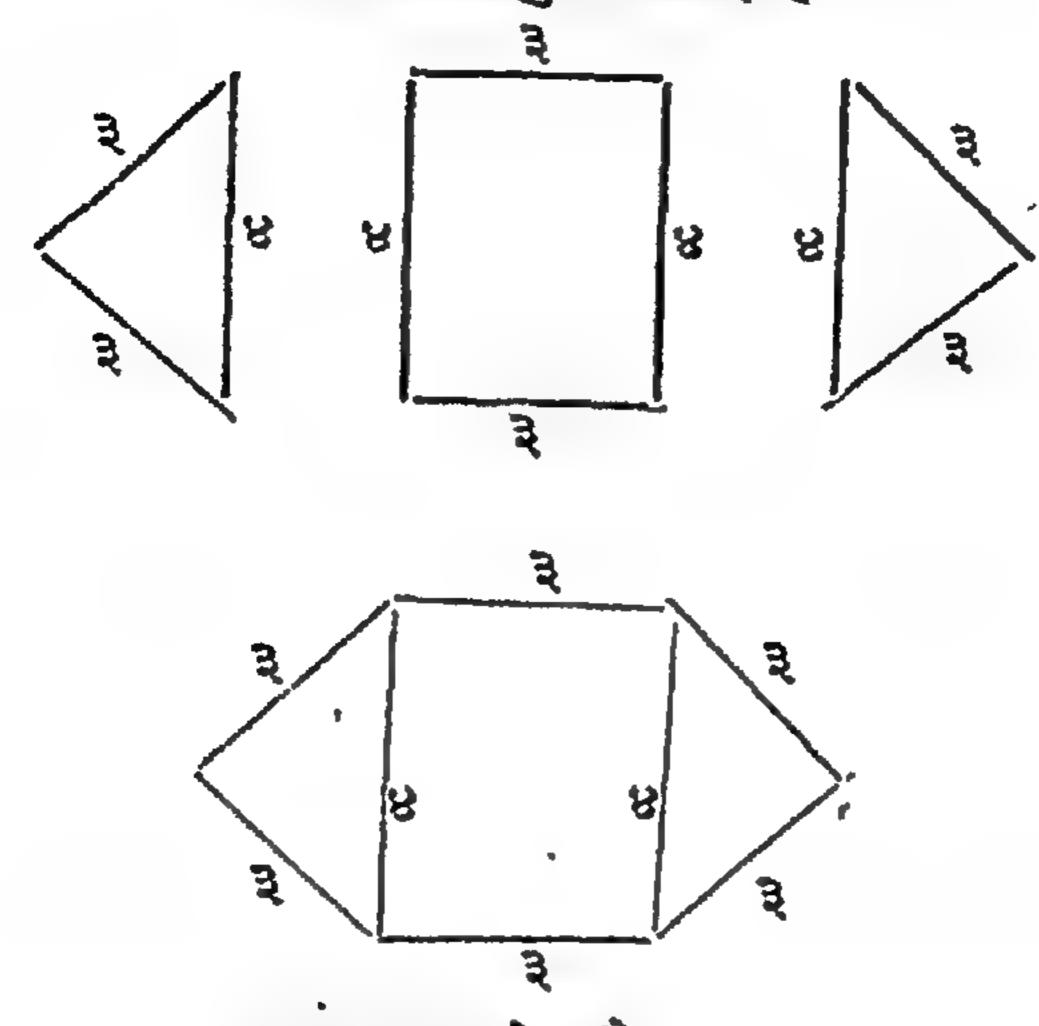

यह एक समकोण है।

श्रव इन श्राकारों को एक कर देनेसे एक पट्सुज (छकोना) श्राकार वनता है। जिन श्राकारों को हम ने मिलाया था उन में से किसी का भी वह (छकोना) श्राकार नहीं है। समिद्धिसुज त्रिकोणों में श्रीर समकोण में सब वाजू बरावर नहीं थे, किन्तु छकोण के सब पार्श्व (सुजायं) समान हैं। यहां श्राकार हम ने इकट्ठे मिला दिये हैं, जो सब प्रकार से एक नितान्त नये ही श्राकार की उत्पत्ति करते हैं।

इसी तरह हमें हर श्र(H.O)प्राप्त है। श्रव "श्राक्सीजन" ( oxygen ) श्रीर "हाइड्रोजन" ( hydrogen ) की सांस लेना सहज है, परन्तु व दोनों मिल कर पानी पैदा करते हैं, जो विलक्कल भिन्न वस्तु है। "हाइड्रोजन" श्रीर "श्राक्सीजन" जल उठने वाले द्रव्य हैं, किन्तु जल के संवन्ध में यह वात ठीक नहीं है।

इस ( उदाहरण ) से व्यक्त (नाम रूप) संसार की व्याख्या होती है, और यह भी ज़ाहिर होता है कि न तो द्रष्टा और न हथ्य ( पदार्थ ) सत्य है।

वेदान्त कहता है कि यह सब केवल शब्दों का खेल है। शब्दों पर भगदने से क्या लाम? वास्तव में एक ही श्रातमा (तत्व) है जो हम हैं. उसके सिवाय कुछ नहीं है, श्रीर, चूंकि श्रातमा से इतर कुछ नहीं है, इस लिये तुम युक्ति पूर्वक नहीं कह सकते कि तुम एक श्रंश हो। चिक इस से यह श्रानिवार्य निचोड़ निकलता है कि तुम पूर्ण स्वकप वा श्रातमा हो। सत्य में कोई विभाग नहीं है। श्रव भी तुम सत्य स्वक्रप हो।

30 ! 30 !!!

## वेदान्त पर कुछ प्रश्नों के उत्तर।

अकेडेभी आफ साईसेज में २३ दिसम्बर १९०२ को दिया हुआ व्याख्यान।

किसी विशेष विषय पर आज कोई नियमित व्याख्यान न होगा। अनेक तरह के प्रश्न लेकर अनेक लोग राम के पास आते रहते हैं। कभी २ तो ये प्रश्न विलक्षण ही होते हैं। उन में से कुछ प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर आज दिया जायगा। आप में से किसी को अथवा अमेरिकाके किसी भागसे किसी व्यक्ति को इस विषय पर कोई प्रश्न करना हो, तो कागज़ के एक दुकड़े पर वह अपना प्रश्न लिख कर राम को मेज सकता है। इस भवन (hall) में अथवा किसी दूसरे स्थान में जहां राम को भाषण करने का अवसर मिलेगा, उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया जायगा।

इन प्रश्नों को आरम्भ करने के पहले, लोगों के मनों में 'समवतः उपस्थित सब प्रकार के प्रश्नों के संबंध में एक सामान्य धोष्णा कर देना आवश्यक है। आप जानते हैं कि भारतीय तत्वज्ञानियों का ढंग यूरोपीय या अमेरिकन तत्वज्ञानियों के ढँग से नितान्त निराला है। भारतीय तत्वज्ञानी जब किसी विषय को उठाते हैं, तो पहले उसकी व्याख्या करते हैं, तब सब प्रकार के प्रश्न किये जाते हैं, और वे उनका उत्तर देते हैं। राम को स्वयं इन सब अवस्थाओं में हो कर गुज़रना पड़ा है। राम के सामने वे सब सवाल थे जो किसी के भी सामने हो सकते हैं; ऐसे सवालों और

मिथ्या शंकाओं का एक सागर है। उनमें से कुछ तो राम के प्रश्न उस समय के हैं जय कि वह ४ पांच साल का था। उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो उसे उसकी १४ पन्द्रह वर्ष की उम्र (आयु) में हैरान करते थे। दूसरे सवाल ऐसे हैं जिन पर उस का ध्यान २४ साल की उम्र से लगा हुआ था।

इन प्रश्नों के संबंध में एक और वात वयान करनी है। इन में से कुछ का संबंध तो दाशानिक वृत्ति के विकास की श्रत्यन्त प्रारम्भक श्रवस्थाओं से है। दूसरों का सम्बन्ध धार्मिक विकास की दूसरी (माध्यमिक) अवस्था से है। वाकी का सम्यन्ध किसी दूसरी अवस्था से है। यहां एक मनुष्य प्राता है जो तुम से रेखागाणित (Enclid) की प्रथम पुस्तक की ४७वीं शक्ल समभना चाहता है। जो मनुष्य ४६वीं, ४४वीं, या पहली शक्ल नहीं समक्षा है, श्रीर रेखागणित के सूत्रा (axioms) तथा मानी हुई वाती (अवाध्याप्रकम = postulates) से भी अपरिचित है, उसकी यदि आप तुरन्त ४७ वीं शक्ल समकाना शुरु कर दें तो उसको संतुष्ट कर सकना कैसे आपके लिये संभव है ? यदि आप काम उठा ही लें और समसाना शुरू कर दें, तो आरम्भ में ही आप को ४६वीं शक्ल का प्रयोग करना होगा, फिर समचतुष्काेश (square) की व्याख्या करना पड़ेगी, श्रौर फिर ४२ वीं शक्ल का प्रयोग करना पहुंगा, इत्यादि। उन्हें सिद्ध करने के लिये आप को १६ वीं, ३२ वीं आदि शक्लों की सहायता लेना पड़ेगी। इस प्रकार तुम्हें पहली शक्ल पर लौटना पड़ेगा और फिर तुम्हें लौट कर स्वतः सिद्ध सूत्रों (axioms) तथा सिद्ध पद्मों (postulates) प्र आना पड़ेगा। हरेक वात गड़वड़ हालत में हो जाती है। कुछ

## भा सिद्ध नहीं होता।

गड़वड़ हालत में किसी विद्यान पर आक्रमण नहीं करना चाहिय। उस पर नियमवद्ध, युक्ति पूर्ण तरीके से आक्रमण करना उचित है। यह वेदान्त-दर्शन, यह वेदान्त-मत एक धर्म हे और साथ ही इस के विद्यान भी है। यूरोप में आप विद्यान और धर्म में विवाद पाते हो, किन्तु यह शिद्या, जो राम आप के देता है, उनका समन्वय कर देती है। वास्तव में यह विद्या तत्वद्यान, विद्यान, और धर्म का समन्वय कर देती है।

यह विद्वानों का विद्वान है, इस लिये इस पर कमपूर्वक, विधि श्रोर नियम से विचार करना चाहिये। यिक्तिक्चतं व्याख्यान जो श्राप के श्रवण गोचर हुए हैं, इन्हों ने इस तत्व-द्वान में विलक्षल श्रवेश तक नहीं किया। वेदान्त-दर्शन पर ऐसा एक भी व्याख्यान नहीं दिया गया है। केवल श्रास पास के प्रश्नों पर विचार किया गया है। प्रारम्भिक या प्रस्तावनात्मक व्याख्यान दिये गये हैं। इस श्रद्भुत विद्वान श्रीर धर्म की स्वष्ट व्याख्या श्राप के सामने करने का समय यदि राम के। मिला तो श्रापंक सब संदह, सब प्रश्न, श्रापंही श्रापंदय जायेंगे।

कुछ लोग वहुत ही अधीर हैं, और अपने पश्नी का उत्तर चाहते हैं। वहुत अच्छा। उनमें से कुछ (प्रश्नी) की हम उठावेंगे। प्रश्न वहें ही विलक्तण हैं।

कल की रात या परसों रात को एक मनुष्य ने आकर यह प्रश्न किया, "महाशय ! आप क्या सिखाते हैं" ? "क्या आप के आत्मा है ?" "क्या आप आत्मा के अस्तित्व की शित्ता देते हैं ?" राम ने कहा, "नहीं, मेरे आत्मा नहीं है।" यह चिकत हो गया।

"श्ररे, यह शैतानी धर्म है। उस के श्रात्मा ही नहीं है"। राम के उत्तर "मेरे श्रात्मा नहीं है" का क्या मतलब है श्रे श्रमेरिका श्रौर यूरोप में धर्म क्या है ? वैठकों को सजाने की वह एक वस्तु है। यह मेरी स्त्री, मेरे वच्चे, श्रलोंकिक भव्य भवन हैं, यह मेरी सम्पति श्रौर वंक में इतने रुपये हैं। यह सब तो मेरे पास हैं, पर मुक्ते कुछ श्रौर चाहिये। संचय के इस भाव से प्रेरित होकर, वटोरने, जमा करने श्रौर शहण करने के इस विचार के फेर में पड़ कर वे एक वस्तु श्रौर संचय करते, शहण करते श्रौर वटोरते हैं। सम्बन्धियों के चित्रों के विना जैसे कमरे की श्रच्छी सजावट नहीं हो सकती है, वैसे ही विना थोड़े से धर्म के मुक्ते संतोष नहीं होसकता कि मैं धनी पुरुष हूं। श्रौर चीज़ों के साथ ? मेरे पास धर्म भी होना चाहिये, किन्तु पहले श्रौर चीज़ें हो श्रौर यह सब के पीछे।

राम को आप चमा करेंगे यदि उसके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, जो कुछ लोगों को भले न'लगेंगे। राम व्यक्तियों से सत्य का आदर अधिक करता है, और सत्य का आदर करके वह आप का वास्तिवक आदर करता है, क्योंकि उसके मतानुसार आप सत्य स्वरूप हो, न कि यह मिथ्या आत्मा या शरीर। सत्य ऐसे बयान करने को राम को लाचार करता है,। साधारण प्रार्थनाओं में, जो इस देश में होती हैं, ईप्रवर का क्या उपयोग किया जाता है शिंग ईप्रवर को कैसे पहुँचते हैं शिंव बच्चा बीमार पड़ता है, जब सम्पति को हानि पहुँचने-वाली होती है, जब शरीर को पीड़ा होने को होती है, तब वे ईप्रवर की सेवा में पहुँचते हैं, अपनी आंसे मीचते वा

विछाते हैं, श्रोर हाथ ऊपर उठाते हैं: - 'पे ईरवर, जो द्यों घा स्वर्गमें हैं, पे ईरवर, जो श्रासमान पर है"—ईरवर पर उन्हें दया भी नहीं श्राती कि वादलों में रहने से कहीं उसे सदीं. न होजाय—"ह पेरवर! जो वहां है, तू मुभ पर रहम कर श्रोर मेरी जायदाद की रज्ञा कर, मेरा शरीर चंगा कर दे, मेरा यच्चा स्वस्थ हो जाय।" क्या यही धर्म है ? यहां ईरवर पर केवल इसी उद्देश्य से विश्वास किया जाता है कि जब कभी धर में कोई दिस्कत हो, जब धर कुछ गन्दा हो, जब धर पेमुरम्मत हो, तब वह गरीब ईरवर श्राकाश से नीचे उतरे श्रोर श्राप के धर बुहारी दे। ईरवर का क्या यही उपयोग नहीं होता ? यहां धर्म क्या केवल तुच्छ श्रीभश्रायों के लिये नहीं रक्खा जाता ? क्या यही धर्म है ? यहां मुख्य चस्तु है शरीर, छुद्र श्रातमा, स्रो श्रोर वच्चे। ईरवर तो केवल कमरों को साफ सुधरा करने के निमित्त स्वर्ग से यहां लाने के लिये है। क्या वस्तुतः ऐसा नहीं है ?

इन शिक्ताओं अर्थात् इस वेदान्त की दृष्टि से मैं कहूँगा, कि सम्पूर्ण भारत की तो नहीं, किन्तु कम से कम वास्तविक धार्मिक पुरुषों की दशा कुछ और ही है।

यहां भारतमं ईसा की वह शिक्षा-'वैकुएठके साम्राज्यको प्राप्त करो श्रीर श्रन्य प्रत्येक वस्तु तुम्हें भिल जायगी"-जिसे लोग वहुत ही शिथिलतासे सुनते हैं,श्रीर जो श्रत्यन्त वलपूर्वक वदी ताकीद से दीजाती है, इसका श्रर्थ है, शरीर, मन, संवन्ध, सम्पत्ति, संसार, यह सब कुछ प्यारे के चरणों में समर्पित हैं। विशाल संसार घर होजाता है, श्रीर मलाई करना धर्म हो जाता है। इस मांति एक श्रावश्यक वस्तु सर्वे सर्वा वन जाती है, श्रीर दूसरी सब चीज़ें सहायक या

परदेश की चीज़ें समकी जाती हैं। वहां घर में परमेश्वर का अनुभव किया जाता है। ये वाहरी घर केवल सरायों या होटलों के तुल्य हैं। इन लोगों को अपनी स्त्रियां और वच्चों की ज़करतों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। किन्तु ये उनकी असली कीमत जानते हैं। "तुम्होर आत्मा है?" इस प्रश्न का उत्तर देखिये। यह एक अप्रासंगिक प्रश्न है। में देह है। तब वह कहता है, "तुम्होर आत्मा है?" राम कहता है " में आत्मा हूँ। में चह हूँ। " "तुम्होर आत्मा है? यह कहना कितना निर्धक है, मानों में शरीर हूँ, और आत्मा मेरी सम्पति है। में आत्मा हूँ। मेरा एक शरीर हैं, और मेरी सारी दुनिया है।

दूसरे मनुष्य ने राम से यह सवाल किया, "नुम ईश्वर में विश्वास करते हो ?" राम कहता है, "में ईश्वर को जानता हूँ"। विश्वास हम उस वस्तु में करते हैं जिसे हम नहीं जानते होते श्रीर जो हमपर केवल वलात लादी जाती है। ईश्वर में विश्वास करने का श्रर्थ क्या है ? श्राप उसके वारे में क्या जानते हैं ? "में परमेश्वर को जानता हूँ। में वह हूँ, में वह हूँ। तब वह कहता है, "ईश्वर तुम्हारे श्रन्दर है।" राम कहता है, देह श्रीर दुनिया उसके मीतर है। में परमेश्वर हूँ; इसी से सम्पूर्ण भेद पड़ता है। यहाँ जब कोई मनुष्य मरता है, तब लोग कहते हैं, उसने प्रेत (भूत) त्याग दिया। मारतवासी कहते हैं, उसने शरीर त्याग दिया। सारतवासी कहते हैं, उसने शरीर त्याग दिया। सारतवासी कहते हैं, उसने शरीर त्याग दिया। मारतवासी कहते हैं, उसने शरीर त्याग दिया। मानों उसका वास्तविक श्रातमा शरीर था, श्रीर प्रेत या भूत कोई टंकी हुई वस्तु थी; मानों उसका श्रातमा शरीर था, श्रीर भूत या प्रेत कोई वाह्य चीज़ थी। हिन्दुस्थानी कहते

े हैं, मैं वह हूँ, और मैं देह छोड़ता हूँ। जिस तरह मैं कपड़ें वदलता हूँ, ठीक वैसे ही शरीर त्यागता हूँ।

यह एक दूसरा प्रश्न है। "यदि ईश्वर ही सर्वे सर्वा है, तो संसार में इतना संकट श्रीर क्लेश क्यों है?" श्राप जानते हैं कि वेदान्त कहता है कि परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर सब में सब है, तुम परमेश्वर हो, में परमेश्वर हूँ। लोग पूछते हैं क्या तुम ईश्वर का एक श्रश्न हो? नहीं, नहीं, परमेश्वर के विभाग नहीं किये जा सकते, परमेश्वर चीर कर श्रलग नहीं किया जा सकता। तुम परमेश्वर का कोई श्रश्न नहीं हो। यदि परमेश्वर श्रनन्त है, तो तुम पूर्ण परमेश्वर हो, न कि परमेश्वर का एक श्रश्न।

भे वह अपने को क्लेश की दशा में और दूसरे शरीर में गरीवी की दशा में क्यें। डालता है १ वह भारतवर्ध में महा मारी और गरीवी, और अमेरिका में राजनौतिक स्वाधीनता क्यों लाता है १ परमेश्वर एक मनुष्य को लाखों रुपये का आधिकारी और दूसरे को गरीव तथा भूखों-मरता फ्यों वनाता है १ वह पेसा क्यों करता है १ वह कैसा अन्यायी है १ प्रश्नकर्ता के समाधान करने के प्रयत्न इस देश में भी और भारतवर्ष में भी किये जाते हैं, और अधिकांश लोग आश्रय लेते हैं कर्मवाद के सिद्धान्तका, कारण और परिणाम के सिद्धान्त का, इस सिद्धान्तका कि अपने भाग्यका मनुष्य आपही विधाता है, कि प्रत्येक मनुष्य अपनी परिस्थिति और इसे गिर्द की सृष्टि अपनी ही मर्ज़ी से रचता है, और इस भांति ईश्वर न्यायी है। लोग अपना मान्य आप बनाते हैं, अपने प्रारव्ध की सिद्धान्त में प्रवेश की सिद्धान्त में प्रवेश की सिद्धान्त हैं। कमवाद के सिद्धान्त में प्रवेश

करने की ज़रूरत राम को नहीं है। कारण श्रीर कार्य का यह मत भारत से निकला है, और वेदान्त इसे मानता है। ' किन्तु इसका सम्बन्ध केवल प्रत्यच विश्व से है,इसका संबंध केवल दश्य संसार से है। प्रश्नके मूल तक यह नहीं पहुंचता। कर्मवाद के सिद्धान्तानुसार, जिससे आवागमन की व्याख्या होती है, तुम्हारी वेतमान अवस्था तुम्हारी भूत आकांचाओं श्रीर कर्मों का फल है। इस प्रकार जिस परिस्थिति, जिस द्यालतमें तुम हो,जो कुछ तुम्हारा भाग्य या प्रारब्ध है, उसकी रचना तुम्हारी भूत वासनाओं और कमों ने की है। यदि तुम इसकी परीचा करो तो तुम देखोगे। के यह मत केवल कार्ड-नता को स्थानान्तरित कर देता है। प्रश्न का पूरा उत्तर यह नहीं देता। राम इस मत का खंडन या विरोध नहीं करेगा। राम इसे पसन्द करता है और इसका अनुमोदन करता है। किन्तु वह सवाल का दूसरा रूख, दूसरा पहलू लाना चाहता है जिसकी लोग श्रमेरिका में नितान्त श्रवहेला करते हैं, श्रथवा विलकुल श्रवहेला नहीं करते हैं, किन्तु पिछाड़ में रखते हैं।

कर्म के इस सिद्धान्त के श्रवुसार पिछले कर्मों ने तुम्हारी वर्तमान श्रवस्थाओं में भेद पैदा किया है। इस से यह बात निकलती है कि तुम्हारे गत जन्मों में भी, तुम्हारे गत जीवनों में तुम्हारे कर्मों, श्राकां लाश्रों श्रोर सनकों (whims) में श्रन्तर था। कुछ तो ऐसे थे जो बीमार थे, कुछ गरीव थे, श्रोर कुछ धनी थे। तुज्हारे गत जीवन में इन श्रन्तरों का कथा कारण था? उत्तर है कि तुम्हारे गत जीवन की श्रवस्थाओं में मेदका कारण उससे भी पूर्ववर्ती जीवनके वैसे ही श्रन्तर थे। श्रोर इस जीवनसे पूर्वके तीसरे जीवनमें भेदों का कारण

क्या था ? उस जीवन से पूर्ववर्ती जीवन के भेद उनका कारण थे। यह सिद्धान्त कठिनता को दस लाख गुना अधिक पेचीदा बना देता है. क्यों कि इस मत के अनुसार, हम देखते हैं कि तुम्हारे सब गत जीवनों में तुम्हारे सब गत जनमें में चाहे पीछे नित्यता तक भी,चाहे आदि तक भी, (यदि कोई श्रादि हो) प्रभेद हैं। विभिन्नता श्रीर विरोध सव कहीं है। अब प्रश्न का जवाब तो नहीं हुआ, बह केवल अधिक पेचीदा हो गया है। अब और भी श्रिधिक वल से सवाल उठता है, और उसका यह रूप है। यह क्या वात है कि परमेश्वर ने अनादि काल से यह प्रभेद कायम रक्खा ? यह कैसी यात है कि परमेश्वर ने अनादि काल से एक स्थान में तो श्रपने को धनी वनाया श्रौर दूसरे स्थान में निर्धन ? उसने एक स्थान में अपने को रोगी और दूसरे स्थान में विलक्षल स्वस्थ क्यों वनाया ? यह कितना अनुचित है। यह प्रभेद न्याय-संगत कैसे है ? वेदान्त कहता है यह प्रथम मुक्ते तुम से कहना था, न कि तुम्हें वेदान्त से। यह वह सवाल है जिसका जवाव तुम्हें देना चाहिये। वेदान्त पर उत्तरदायित्व नहीं है। वह पकता में, श्रिभिन्नता में विश्वास करता है, श्रोर साथ ही इस प्रत्यच श्रनेकता का भी समाधान करता है।

उदाहरण के लिये एक ज़ालिम था, और उसके सामने ४ भिन्न २ मनुष्य थे, जो उससे भी विभिन्न थे, वह मनुष्य ईश्वर के स्थान में था और वे लोग उसके जीव, मृत्य, गुलाम थे। और इस मनुष्य ने यदि एक गुलाम के। कारागार में, और दूसरे को एक मनोरथ वाग में, और तीसरे को एक भव्य महल में, और चौथे को कपड़े पहनने के कमरे में, श्रौर श्रान्तिम (पाँचवे) मनुष्य को हर समय एक भारी वोक्ष के नीचे रखा तथा उसकी छाती पर विशाल हिमालय लाद दिया, श्रौर उसकी हर घड़ी उसकी छाती पर रक्खा, तो श्राप ऐसे मालिक को क्या कहेंगे ? निर्द्यी, श्रान्यायी स्वामी ! यदि परमेश्वर श्रपने जीवों से मिन्न हो, श्रौर एक कौम को वहुत सुखीं श्रौर दूसरी को चहुत दुःखी वनाता हो, श्रौर यदि एक मनुष्य को वह वहुत धनी श्रौर दूसरे को श्रीत दीन वनाता हो, तो श्राप ऐसे प्रभु को क्या कहेंगे ? निर्द्यी, निर्द्यी, श्रन्यायी, श्रन्यायी ! श्रव यह प्रकृत है जिसका उत्तर उन लोगों को देना है जिनका विश्वास है कि परमेश्वर मानव जातिसे विभिन्न है। वेदान्त परमेश्वर को वहुत दूर नहीं मानता। जो चोह केवल श्रपनी श्राँखे चन्द करके श्रपने श्रन्दर उसे देख सकता है।

में जाता है, दूसरे समय पर महल में जाता है, एक समय पर श्रंधरे कारागार में जाता है, श्रोर किसी दूसरे समय कपड़े पहनने के कमरे में जाता है, स्वयं पाकशाला में जाता है, श्रोर वोभे के नीचे मी खुद ही रहता है। उसे श्राप क्या कहेंगे? क्या वह श्रन्यायी है? नहीं, नहीं। जिन लोगी को उस हे जेल खोने में, बाग में, महल में, या वस्त्रागार में रक्खा, वे यदि उस से मिन्न होते, तो वह श्रन्यायी होता। किन्तु यदि वह खुद ही कपड़े पहनने वाल कमरे में जाता है, श्रोर वह स्वयं ही दूसरे स्थानों को जाता है, तो वह श्रन्यायी नहीं है। उस से सारा दोप हट जाता है।

इस भाति वेदान्त कहता है कि यह प्रत्यक्ष श्रमेकता, यह वाह्य विरोध, परमेश्वर के मुख पर एक धव्या होगा,

यदि परमेश्वर उन लोगों से विभिन्न होता जो कप्र भेलते हैं और उन लोगों से (विभिन्न होता) जो धनी और गरीव हैं। पर परमेश्वर स्वयं वह ही है; स्वयं राम ही है; स्वयं में ही है। जो एक स्थान में धनी है, और जो कारागार में है, वह स्वयं में ही हूं, में ही रूपवान हूं और में ही कुरूप है, वाग में में हूं, और निर्जन स्थान में मैं हूं। किसे आप दोप देंगे? दोप लगाने वाला भा में हूं। एक वात इस संबंध में और कहना है।

इस देश में वेदान्त का प्रचार करना वड़ा ही कठिन है, जहां "में" शब्द का व्यवहार शरीर या मन के अर्थ में किया जाता है। इस देश में लोग कहा करते है "मेरे आतमा है", और "में" से उन्हें शरीर, मन, बुद्धि, अन्तः करण या जीव का वोध होता है। वेदान्त की उपलब्धि जिस मनुष्य को हो गई है, वह "में" शब्द से देह, मन अथवा पुनर्जन्म लेने वाली देह कदापि कदापि नहीं श्रहण कर सकता। यह मैं नहीं हूँ। में यदि कोई वस्तु हूँ; तो में परमेश्वर हूँ।

यह एक वक्तव्य है। मैं एक वादशाह हूँ, में घोड़े का एक मालिक हूँ, में एक स्वामी हूँ, में एक श्रमेरिकावासी हूँ, में एक हिन्दू हूँ। "में परमेश्वर हूँ" इस वयान से ये सब वयान मिन्न प्रकार के हैं। श्राप इस विभिन्नता पर ध्यान दें। "में एक वादशाह हूँ" इस वयान में "वादशाह" शब्द एक उपाधि के तुल्य है। "मैं घोड़े का मालिक हूँ" में "घोड़े का मालिक" पदवी धारण की जाने वाली एक पंशक के समान है। जब इस कहते हैं "में गरीब हूँ", तब गरीवी एक वस्तु है श्रीर में कोई दूसरी ही वस्तु हूँ। गगीवी माना एक पेशाक है जो धारण कर ली गई है। श्रव्हा,हिन्दू कहता है, "मैं परमश्वर

हूँ; किन्तु खवरदार, परमेश्वर शब्द कोई उपाधि नहीं है, यह एक गुण नहीं है, यह कोई पोशाक नहीं है जो तुम अपने को वही तुच्छ मिथ्या अहं (श्रहंकार) वनाये रखते इए अपने ऊपर धारण करते हो, और एक वस्त्र की माति अपने ऊपर परमेश्वरता धारण करते हो। भारतवासी जब कहता ह 'में परमेंश्वर हूँ 'तब उसका यह प्रयोजन नहीं है । उसका वक्षव्य इसके तुल्य है:-यह साँप एक रस्ती है। यह एक मनुष्य है जिसने अन्धकार में इस रस्सी का साँप समभने की गलती की थी। घहां ज़र्मान पर एक लिपटी हुई रस्सी पड़ी थी और उसने उसे साँप समभा, उर गया और गिर पड़ा। कोई व्यक्षि आता और कहता है, "माई ! भाई !! तुम्हारा सर्प तो रस्सी है "। इस का पया अर्थ है ? अर्थ है कि जिसको तुम ने आन्ति से साँप समभा था वह साँप नहीं है, वह रस्सी है। यह वयान उसी तरह का नहीं है जैसा कि मैं सम्राट हूँ। यहां पर "सर्प" शब्द एक गुण नहीं है। यदि तुमने कहा होता कि "यह साँप काला है" तो "काला" शब्द 'सर्प' शब्द का गुण होता । किन्तु जब तुम कहते हो कि साँप रस्सी है, तब रस्सी गुए नहीं है। क्रपया इस पर ध्यान दीजिय। इस हृदयगम करना तनिक कठिन जान पड़ता है, किन्तु एक चार इसे समभ लेने पर तुम्हें शंकापे उठाने का कोई अधिकार न रह जायगा। इस ठीक समभो। 'साँप काला है" यह एक प्रकार का वयान है श्रोर "साँप रस्सी है" विलकुल दूसरी तरह का चयान है।

इसी तरह "में परमेश्वर-मक्त हूँ ", " में देवदूत हूँ " एक प्रकार का वयान है, और जब हिन्दू कहता है "में परमेश्वर हूँ", तो दूसरी तरह का वयान है। जब बह कहता है "में" परमेश्वर हूँ, तो श्राभिप्राय यह है कि मैं वेह नहीं हूँ, जो तुम मुक्ते समकते हो वह मैं नहीं हूँ। तुम मुक्ते श्रम से मांस और रक्ष, हिंडुयां श्रोर नसं समकते हो, किन्तु ऐसी वात नहीं है। मैं हिंडुयां नहीं हूं, न नसे हूं, न यह साढ़े तीन हाथ का टापू (पिंजड़ा) हूं, में न मन हूं, श्रोर न खुद्धि। में तो मुख्य निर्भर वा उत्स हूं, में श्रसली शिक्ष हैं, स्वयं वास्ताविक वस्तु हुं, सच्चा परमेश्वर हूं, सच्ची शिक्ष हैं। केवल वही में हैं, श्रोर फुछ मैं नहीं हूं।

फिर लोग परमेश्वर को अपने न्यायालय के सामने यह कहन को लाना चाहते हैं, 'हे परमेश्वर! तू अमुक कार्य कर,' वह मानो उन की तरह साधारण पुरुप है और उन के सामने पेश किया जा सकता है और साधारण मनुष्य की तरह डाटा जा सकता है।

दन सब सन्देहीं और शंकाओं का कारण एक कहानी के रिप्रान्त से व्यक्त किया जा सकता है।

भारत वर्ष में एक तेली था। उस के घर में एक श्राति सुन्दर तोता था। एक दिन यह तेली अपनी दुकान छोड़ कर किसी जगह को गया। उस का नौकर भी किसी दूसरे काम पर चला गया। तोता दुकान पर था। तेली की गैर हाजिरी में वहां एक वड़ी विल्ली आई। विल्ली को देख कर तोता हर गया। वह पिंजड़े में था, परन्तु वह डर गया और उछला। तोते ने अपने पँख फड़फड़ाये, और इधर तथा उधर उछलता रहा, नतीज़ा यह हुआ कि पिंजड़ा, जो दिवाल में टंगा हुआ था, बड़े कीमती तेल के एक मटके पर गिर पड़ा। तेल का मटका टूट गया और तेल वह गया। इस देखे वाद तेली आया। अपने मृत्यवान तेलकी बहा देख,

बहुत गुस्से में आकर वह आपे से वाहर हो गया। वह तोते से खीभ गया। उस ने सोचा कि तोत ने कोई ऐव किया है। वह गुस्से से लाल हो गया और अपने को रोक न सका, क्योंकि तोते ने पिंजड़े को मदके पर गिरा दिया था और उस का प्रायः १००) ६० का नुकसार कर दिया था। .उस ने पिंजड़े का दरवाज़ा खोला और तीते के मूढ़ के सब पंख नोच लिये। तोता गंजा हो गया। उस के सिर पर कोई चोटी (आवरण) नहीं रह गई। तोता दो सप्ताह. तक मालिक से न वोला और न रिकाया। मालिक अपनी करनी पर वहुत रंजीदा था। दो सप्ताह के वाद तेली की दुकान पर एक ग्राह्क श्राया। यह ग्राह्क उस समय नंगे सिर था और वह गंजा भी था। तोता जी खोल कर हंसा। श्रापना दूसरा साथी देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब मालिक ने तोते से उस उल्लास का हेतु पूछा, कि तू क्यों ष्ट्रानन्द से परिपूर्ण हुआ ? उस ने कहा, "में परमात्मा को धन्यवाद देता है कि मैं अकेला ही एक तेली का चाकर ं नहीं हूं। यह मसुप्य भी किसी तेली का नौकर होगा, नहीं तो वह अपने सिर के वाल कैसे खो देता, और एक तेली का नौकर न होता, तो गंजा कैसे हो जाता"?

ठीक इसी तरह की दलील कुछ लोग देते हैं। वे सम्भते हैं कि सब काम जो वे करते हैं, सारे कर्त्तव्य जिन का वे पालन करते हैं, हरेक बात जो वे करते हैं, वह वे किसी न उद्देश्य से अवश्य करते हैं। वे किसी प्रकार के स्वार्थ या पूर्व विचार से करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि की। उस ने यह काम किसी अभिप्राय से, किसी न किसी अभिलापा से, किसी न किसी पूर्व विचार से किया होगा। पेसी युक्ति देने की यह गलत विधि है। परमेश्वर की परिमित बनाना है। बाह, तुम उसे अनन्त कहते हो और फिर भी तुम उसे साधारण मनुष्य की कोटि में खींच लाना चाहते हो। इस से काम नहीं चलेगा।

यही प्रश्न कि "ईश्वर ने यह विभिन्नता क्यों की ?" एक अन्य मनुष्य ने दूसरी भाषा में राम से किया था। "यदि में सब कुछ हैं, तो में कप्र क्यों भोगता हूं?" राम तुम से केवल यह पूछता है, "अपने स्वप्नों में क्या तुम अपने इवे गिर्दे की हरक वस्तु नहीं हो ?" तुम्ही हरेक चीज़ हो। तुम्हारे स्वप्नों में, पहाढ़, नदीं, जंगल, और रेगिस्तान, सब तुम्हारी ही करामात हैं। तुम्हारे ही हथकंडे हैं, तुम्हारे ही हाथ की कारीगरी है, और फिर भी तुम्हारे स्वप्नों में एक बाघ आता है और तुम्हें खाने लगता है, एक खाँप आता है तुम्हें दसता है, और तुम उस से हर जाते हो। क्या ऐसा नहीं है ? और तथापि तुम्ही सिंह हो, तुम्ही चीता हो, और तुम्ही सर्प हो।

तुम जानते हो कि राम उपदेश देता है कि तुम परमेश्वर हो। श्रव कोई पूछे कि "यदि में परमेश्वर हो, तो में हरेक बात क्यों नहीं जानता?" राम पूछता है, "भाई, यदि तुम परमेश्वर नहीं हो तो तुम क्या हो? हमें चताश्रो"। उस ने कहा, "में यह देह हूं." बहुत ठीक। यदि तुम मिथ्या व्यक्तित्व मात्र हो, यदि तुम यह शरीर हो, तो हमें चताश्रो कि तुम्हारे सिर पर कितने वाल हैं। क्या सिर तुम्हारा नहीं है? उस ने कहा, "हां"। यदि सिर तुम्हारा है तो हपया हमें श्रपेन मूड़ के वालों की संख्या चताह्ये। हमें बताश्रो कि तुम्हारे कितनी हिंडुयां हैं (चह मनुष्य शारीरक के

सस्वन्ध में कुछ नहीं जानता) कितनी नसे हैं ? तुम ने श्राज संवरे क्या भोजन नहीं किया था ? तो हमको वताश्रो । कि संबरे तुम ने जो भोजन किया था वह कहां है। क्या वह आंतों में है ? अथवा वह गुर्दे, पेट, या फेफड़ों में है ? कहां है वह भोजन ? वह कोई उत्तर नहीं दे सका। तब राम कहता है, तुम अपने सिर के वालों की संख्या नहीं वता सकते, और तथापि वाल तुम्हारे हैं। तुम अपनी हड्डियों श्रोर नसोंकी गिनती चोह वता सको या नहीं, किन्तु हिंडुयां और नसें हैं तुम्हारी। आज सबरे तुमने जो भोजन किया था वह कहां है, यह चाहे तुम वता सको या नहीं, किन्तु शरीर है तुम्हारा। तुमने वह भोजन ग्रहण किया है। किसी दूसरे न्यक्ति ने नहीं ग्रहण किया है। इसी तरह तुम्हारी वुद्धि आकाश के तारों की संख्या वता सके या नहीं, सब तारे तुम्हारे हैं। इस समय इंग्लैंड में क्या होरहा है, तुम्हारी धुद्धि चाहे वता सके या नहीं, तथापि इंग्लंड तुम्हारा है। बुध ग्रह (mercury) में क्या हो रहा है चाहे तुम वता सको या नहीं, बुध ग्रह है तुम्हारा। यदि तुम ये बातें नहीं वता सकते तो यह नतीजा नहीं निकलता कि वे तुम्हारी नहीं हैं। ये वाते कौन वतावेगा? -ये बार्ते बताना उसका काम है जो सान्त है। तुम बता सकते हो कि वह तसबीर किसकी है (दिवालपर की एक तसबीर दिखा कर), क्योंकि तुम जानते हो कि तसंबीर यहां है। तुम तसवीर नहीं हो; अधिष्ठान और वस्तु विभिन्न हैं। वह तसबीर किस की है, यह तुम इस लिये बताते हो कि वह तुम से भिन्न है। 'तुम' शब्द यहां मिथ्या अर्थ में ग्रहण किया जाता है। किन्तु यदि तुम वह हो, यदि तुम हरेक वस्तु हो, यदि नुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं है,

यदि तुम अनन्त हो, यदि अन्य कोई वस्त नहीं है जो तुम्हें परिमित कर सकती हो, तो तुम्हारे विषय में कौन यतावे गा १ इस तरह कहना 'अगैर देखना वहां हक जाता है। उसकी वहां तक पहुँच नहीं है। कोई भी शब्द वहां नहीं पहुँच सकते।

श्रन्य मनुष्य ने यह प्रश्न किया, "तुम फिर किस सम्प्रदाय के हो शतुम हिन्दू हो, ब्राह्मण हो ?" राम ने कहा, "नहीं" । "तुम ईसाई हो, यहदी हो, तुम क्या हो ? किस संज्ञा, किस धर्म, किस सम्प्रदाय के तुम हो ?" यदि एक वस्तु किसी एक के श्रीधकार में है, तो वह उसकी श्रम्पत्ति है। एक वेजान जीज़ या एक पश्च किसी के श्रीधकार में होता है, श्रीर ये जीज़ किसी व्यक्ति की मिलकियत होती हैं, या किसी के श्रीधकार में होता हैं। श्रोर, राम कीई वेजान वस्तु नहीं है। राम सम्पत्ति की तरह नहीं है, कि किसी न किसी का वह होना ही चाहिय। वह केई पश्च नहीं है। क्यों वह किसी एक का होना ही चाहिये? दुनिया उसकी है। श्रमेरिका राम की है। राम तुम्हारा निज श्रात्मा है। तुम सब मेरे हो, श्रीर भारत भी मेरा है। ईसाहयत, मुसलमानी, यहदीधम, हिन्दुत्व, वेदान्त, सब मेरे हैं।

तुच्छ श्रात्माएँ लघु आत्माये ) श्रपनी स्वाधीनता चाहे वच दे, परश्तु तुम ऐसा कदापि न करना।

लाग कहते हैं कि इस देश में लोग स्वाधीन हैं। राज-नैतिक स्वाधीनता भले ही उन्हें प्राप्त हो, किन्तु श्रोह! धार्मिक गुलामी, श्रमिरका की सामाजिक गुलामी!! राम तुम्हें स्वाधीनता देता है, स्वतंत्रता देता है-स्वतंत्रता विचार की, स्वतंत्रता कार्य की। राम जो धर्म सिखलाता है कुछ लोग उसे उपाधिमय वा श्राधे नाम वेदान्त से पुकारते हैं। िकन्तु उसे कोई उपाधि (श्राधा नाम) नहीं मिलगा चाहिये। सच्चा वेदान्त केवल वेदों तक परिमित नहीं है। वह तुम्होरे हदयों में है। इस लिये राम तुम्हें सदा के लिये एक बार वता देना चाहता है िक राम केवल भारत-वासी नहीं है। राम श्रमेरिकन भी है। राम को केवल हिन्दू न मानो, राम ईसाई भी है। राम को इस मत या उस सम्प्रदाय का गुलाम न समसो। राम श्राप का श्रपना श्राप है स्वयं स्वाधीनता है।

दूसरे मनुष्य ने कहा, " अच्छा, यदि तुम परमेश्वर हो, यदि तुम ईसा के समान हो, तो ईसा ने अमुक अद्भुत कार्य किया था, तुम भी अमुक अलोकिक कार्य करो, तय हम तुम पर विश्वास करेंगे।" राम कहता है, " भाई, ईसा ने अलोकिक कार्य किये और उसपर विश्वास नहीं किया गया। उसे उत्पोदित किया गया। उसे उत्पोदित किया गया। उसे उत्पोदित किया गया। उसे उत्पोदित किया गया। कहाँ विश्वास हो जायगा? कदापि नहीं"।

फिर, श्रलोकिक कार्य करना क्या है? वह सब क्या है?
यदि संसार के सब चमत्कार यह शरीर कर दिखावे, तो
उससे मेरी परमेश्वरता में तिनक भी श्रिधिकता न होगी।
में यह देह नहीं हूं। में तुम्हारा श्रपना श्रात्मा हूँ। यदि यह
देह श्रद्धत कार्य करती है, तो भी क्या? वह देह जादू के से
काम नहीं करती, किन्तु में वह भी हूँ। यदि यह देह श्रद्धत
कृत्य करेगा, तो तुम इस शरीर को परमेश्वर बना दोगे, जो
कि इस [मामले] का श्रत्यन्त निकृष्ट भाग होगा। ऐसा
तुम्हें नहीं करना चाहिये। राम चाहता है, कि तुम श्रपने

निजातमा को ही परमेश्वर बनाओ। इस देह की परमेश्वर न समसो। अद्भुत काम करके और इस विशेष व्यक्तित्व का रंग तुम पर जमा कर राम तुम्हारी स्वाधीनता नहीं हरना चाहता। तुम्हें गुलाम बना कर तुम्हारी स्वतंत्रता राम को न ले लेना चाहिये, जैसा कि पूर्वगामी सिद्धों वा महात्माओं ने किया था।

तुम चाहते हो कि यह देह श्रलोकिक कार्य करे, किन्तु यह देह में नहीं हूँ। में तो वही ईश्वर हूँ, जिसने इस संसार का सम्पूर्ण श्रलोकिक कार्य पहले ही से कर रक्खा है। वही हूँ में। यह विस्तृत विश्व मेरा श्रलोकिक कृत्य है। वहीं में हूँ, जिसकी कारीगरी यह सम्पूर्ण विश्व है।

भारतवर्ष में यह शरीर जिस घर में रहता था, उस में पक लड़का चाकरी करता था। हर घड़ी राम से संसंग रहने के कारण, पक दिन वह लड़का ऊंचे भवन की सब से ऊंची छत (श्रटारी) पर चढ़ कर उच्च स्वर से पुकारने लगा, "में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हूं, में परमेश्वर हूं, "जिस मकान की चोटी परसे वह चीख रहा था उस के श्रगल वग़ल के मकानों में कुछ लोग थे। उन्हों ने उस से कहा, "क्या वक रहे हो, क्या कह रहे हो? क्या तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर हो, तो छत से फांद पड़ो, श्रीर हम देखें कि तुम्हारे चोट लगती है या नहीं। यदि तुम्हारे चोट न लगी तो हम तुम्हें ईश्वर मान लेंगे। यदि तुम्हारे चोट लगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें पीड़ा देंगे। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो ? ऐसी श्रधार्मिक चात कहने का तुम्हें कोई श्रधिकार नहीं है "।

देवी उन्माद से परिपूर्ण लड़का बोला, 'पे मेरे निजातमा !

में फांद पड़ने को तैयार हूं, जिस किसी अगाध गढ़े में तुम बताओ उसमें फांद पड़ने को में तैयार हूं। जिस समुद्र में तुम बताओ उसमें में फांद पहं, किन्तु कृपा करके मुक्ते वह स्थान बताओं, जहां में पहले ही से नहीं उपस्थित हूं, क्यों कि फांद पड़ने के लिये ऐसा कोई स्थल होना चाहिये, जहां हम फांद सकें और जहां हम पहले ही से मौजूद न हों, मुक्ते वह स्थान बताहये जो मुक्त से खाली हैं, जहां में अभी भी बतमान नहीं हूं। में देवताओं का महादेवता हूं। जहां में पहले ही से वर्तमान नहीं हूं, वह स्थान मुक्ते बताओं और में फांद पहुंगा। वह कैसे फांद सकता है जो पहले ही से सब में व्याप्त हे कि का वही फांद सकता है, जो परिमित्त है जो यहाँ मौजूद है और बहां नहीं।"

तव उस सज्जन ने, जिसने उस से फांद पड़ने को कहा था, कहा, "अरे, क्या तुम वह परमेश्वर हो ? तुम तो देह हो।" लड़के ने कहा, "यह शरीर तुम्हारी निजी कल्पना से बना है। में यह शरीर नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न और आपितयाँ मुक्त तक नहीं पहुँच सकतीं। उनकी पहुँच केवल तुम्हारी कल्पना तक है। इसी तरह, वह कैसे फांद सकता है अथवा वह कैसे ऐसे काम कर सकता है, जो पहले ही से सर्वव्यापक है ? एक भी ऐसा स्थल नहीं है जहां वह पहले ही से उपस्थित नहीं है। बही में हूं। यदि में केवल इस शरीर में मौजूद होऊँ और उस शरीर में नहीं, तो अवश्य मुक्ते इस देह द्वारा सांसारिक अद्भुत कत्य करने चाहिये तािक अपनी परमेश्वरता को सिद्ध करूं। सब शरीर मेरे हैं। पहले से तैयार वे मेरे हैं। मुक्ते केवल अधिकार जमाना है। मुक्ते कुछ भी नहीं बनाना है; हरेक वस्तु मैं बनाता हूं।"

दूसरा मनुष्य यह प्रश्म लेकर आया। "वेदों के प्रति तुम्हारा भाव क्या है ? तुम्हारा उनके संबंध में क्या विचार है ?" राम कहता है, "हम येदों को उसी हिए से देखते हैं जिससं रसायन विद्याको।" "तुम्हारा वेदों में विश्वास है ?" राम कहता है, "मैं वेदों को जानता है। मैं तुमसे उनकी सिफारिश करता हूं।" "क्या हमें वेदों को वैसा ही मानना चाहिये जैसा हम इंजील को मानते हैं?" राम कहता है, "तुम इंजील को तवाह कर रहे हो। वेदों को भी उसी ढंग से न पहुँचो । जिस प्रकार से तुम रसायन विद्या या ज्योतिष की किसी पुस्तक को पढ़ोगे उसी तरह से वेदों को भी पढ़े। बिना शंका के हरेक वात में न विश्वास करो, अर्थात् अन्धे विश्वास के साथ, जैसा कि कुछ हिन्दू करते हैं।" राम कहता है, "जब तुम रसायन विद्या की कोई पुस्तक उठाते हो, तब तुम उसके सिद्धान्तों में नहीं विश्वास कर लेते क्योंकि लेवोइसर (Lavoiser) या लाईविग (Liebig) ने एन्हें निर्धारित किया है। एन वार्तो को वुसरा के कहने पर न प्रहण करो। जिस मत (विश्वास) का आधार प्रमाण (दूसरों का वाक्य है), घह कोई मत ही नहीं है। उसका प्रयोग करो। स्वयं उनकी परीचा करो श्रीर ठीक वैद्यानिक ढंग से उन्हें अपनाश्री। अपनी स्वाधी-नता न वेचो, अपनी स्वाधीनता क्रायम रक्खो। उन्हें इस प्रकार से पढ़ो और केवल तभी तुम वेदों का भाव प्रहण कर सकोगे, अन्यथा तुम सदा तत्व से वंचित रहोगे। घेदों की शिद्धा किसी आलोचना, या प्रश्नों या संदेहों से सहमती (डरती) नहीं है। तुम्हारा सम्पूर्ण पाश्चात्य विश्वान उनकी जाँच कर ले, तुम्हारा पाश्चात्य प्रकाश (तुम्हें याद है कि प्रकाश सदा पूर्व से आता है, किन्तु मान लो कि यह पाश्चात्य

प्रकाश है ) अपनी चिकत फरने वाली किरणें लेकर आवे, और इस प्रकाश की विहिया शित के सुद्द मुखमंडल की प्लावित कर दे। एक भी काला स्थल, एक भी काला तिल श्रुति के सुन्दर चेहरे पर नहीं है। वेदों का विशान से विरोध नहीं है। तुम्हारे आज करह के आविष्कार और उपलिध्यां श्रुतियों की महाराणी के केवल चरण धोते हैं। वे वेदान्त के पन्न की पुष्टि अधिकाधिक कर रहे हैं।

जिन सव लोगों ने शुद्ध चित्त से वेदों का श्रध्ययन किया है, उन्हों ने उन की प्रशंसा की है। शोपनहार (Schopenhauer), वह दाशीनक जो कभी किसी दूसरे तत्वधान की तारीफ़ नहीं करता था, जो श्रपने तत्वधान की छोड़कर और सब तत्वधानों की खूच निन्दा करता था, वेदों के सम्यन्ध में यह कहता है, "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads (Vedas). It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." "सम्पूर्ण संसार में उपनिपदी (वेदों) के अध्ययन से श्रिधक हितकर तथा उन्नायक और कार्र श्रध्ययन नहीं है। मेरे जीवन में उस से मुक्त प्रवेध मिला है, और मृत्यु में भी मुक्ते उस से प्रवोध मिला"।

शोपेनहार की इस उक्ति पर टीका करता हुआ मैक्स मूलर (Maxmuller) लिखता है।

"If the words of such an independent philosopher require any endorsement, with my life-long study of all the religions in this world, and all the systems of philosophy of Europe,

I am ready to humbly endorse this experience of Schopenhauer's."

"If Philosophy is meant to be preparation for a happy death, I know of no better preparation for it than the Vedanta Philosophy. (viz. the Philosophy of the Vedas.)"

"यदि ऐसे स्वाधीन दार्शनिक के शब्दों को भी किसी
प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है, तो इस दुनिया के
सब धर्मी और यूरोप के सब तत्बद्धानों के अपने आजिन
अध्ययन के सहित में नम्रतापूर्वक शोपेनहार के अनुभव
की पुष्टि करने को प्रस्तुन हूं "।

"यदि तत्वज्ञान का आभिप्राय सुख पूर्वक मरने की तैयारी करना है तो उसके लिये वेदान्त दर्शन (अर्थात् वेदों का तत्वज्ञान) से वढ़कर में किसी और तैयारी को नहीं जानता"।

दूसरा मनुष्य यह प्रश्न लेकर आया। "इधर देखो। नुम्हारा वदान्त भारतवर्ष की ही संकीण हदा के अन्दर बन्द है"। ये प्रश्न जिन पर अब विचार किया जायगा बहुत ही महत्त्वपूर्ण और बहुन ही रोचक हैं। यह कहता है कि ईसाई अर्म सम्पूर्ण संसार में फैल गया है और वेदान्त भारतवर्ष की संकीण सीमाओं में ही निवद वा संकुचित है, और केवल शिक्तित वर्गों का धर्म है, जन साधारण का नहीं। राम कहता है, यदि ईसाइयत का वास्तव में क्रीमी पर शासन होता तो कहीं अधिक अच्छा होता, यदि ईसाइयत वास्तव में यूरोप में प्रचलित होती तो राम के लिये 'वड़े हर्ष की वात होती! किन्तु यूरोप या अमेरिका में जो प्रचलित है

वह ईसाइयत नहीं है, वह चर्चियोनेटी (Churchianity) श्रायात् गिजीघरपन है।

श्रीर फिर, यदि तुम सममते हो कि श्रसली, ईसाइयत जन साधारण में फैल गयी है, श्रीर यह (वात) ईसाइयत के पत्त में वहुत वढ़ी दलील है, तो भाई, श्रम में न पड़े। शितान के धर्म के मानने वाले ईसाई धर्म के श्रनुयायियों से श्रधिक हैं। श्राप जानते हैं कि श्रसदाचार, बुरी वासनाएँ, शत्रुता, विद्येप, मनोविकार, कामुकता, यह शैतान का धर्म हैं श्रीर शैतान का धर्म ईसाइयत से श्रधिक प्रचलित है।

लंदन के पालियामेंट भवन में एक मनुष्य, जो बढ़ा वागी (orator) था, धिक्कारा दुतकारा गया था। श्राप जानते हैं कि बाद को उस ने क्या कहा? उस ने कहा, "क्या दुशा, यदि बहुमत तुम्हारे पन्न में है"। दूसरे पन्न से उस ने कहा, "Opinions ought to be weighed, they ought not to be counted" "मतों की तौल (परख) होनी चाहिये, उन की गिनती नहीं होनी चाहिये"। बहुमत सत्यता का काई प्रमाण नहीं है।

पक समय था जब गैलीलिया (Galileo) कीपरनिकस (Copernicus) के मत का था। उस ने कहा कि
पृथिवी घूमती है न कि सूर्य। वह पूर्ण अल्पमत (minority)
में था, वास्तव में वह अकेला था। सम्पूर्ण विशाल विश्व
उसके विपरीत था, सम्पूर्ण बहुमत 'majority') उसके विरुद्ध
था। किन्तु अव सत्य क्या है ? अल्पमत की वात सन्वी है
या बहुमत की ? बहुमत और अल्पमत कोई चीज़ नहीं हैं।
पक समय (ज़माना) था जब सम्पूर्ण बहुमत रोमन कैथोलिक

(Roman catholic) सम्प्रदायके पद्म में था। एक ऐसा समय श्राया जय बहुमत दूसरे पद्म की श्रोर था। एक समय बह था, जय ईसाइयत ग्यारह शिष्यों के ही श्रव्यमत तक परिमित थी। एक समय श्राया है जय कि यह ईसाइयत या गिर्जाघरपन देखने में बहुमत श्रपनी श्रोर रखता है। बहुमत श्रोर श्रव्यमत कुछ भी नहीं हैं। हम शिला पर खड़े हैं, हम सत्य पर स्थित हैं, श्रोर सत्य श्रवश्य प्रकट होगा।

दूसरे मनुष्य ने कहा, "देखा, ईसाई क़ौमें दुनिया में सारी तरक्की क्यों कर रही हैं ? केवल ईसाई राष्ट्रों में ही उन्नति और सभ्यता है"। राम कहता है, "भाई, यदि यूराप और अमेरिका भारतवर्ष श्रोर चीन तथा जापान से राज-नैतिक और सामाजिक मामलों में आगे वढ़े हुए हैं तो ईसाइ-यत उस का कारण नहीं है। भूछे तर्क का उपयोग न करो। यदि सम्पूर्ण सभ्यता श्रोर सम्पूर्ण वैद्यानिक उन्नति का सेहरा ईसाइयत के सिर यांधा जाना है, तो कृपा करके हमें यतलाओं कि जय गैलीलियों (Galileo । ने यह छोटा सा आविष्कार किया था तव इसाइयों ने उस के साथ कैसा (धुरा) वर्ताव किया था? ब्रनो (Bruno) जला दिया - गया था। किसने उसे जलाया था ? ईसाइयत, ईसाइयत ने । हक्सले (Huxley), स्पेंसर (Spencer) और डार-विन ( Darwin ) का ईसाइयत ने विरोध किया। उन के श्राविष्कारों और उन्नति तथा भाव-स्वाधीनता (independence of spirit) का उत्पादन और प्रोत्साहन ईसाइ-यत ने नहीं किया था। ईसाइयत के चूर कर देनेवाले सब अभावों के होते हुए भी वे जी रहे हैं। शोपेनहार (Schopenhauer ) की क्या गति हुई थी ? आप जानते हैं कि उस

को कैसे निर्वाह करना पड़्ता था ? शोपेनहार को उतनाही महान बलिदान करना पड़ा था जितना कि ईसा को-ईसा अपने विश्वासों ( Convictions ), निश्चयों के लिय मर गया और शोपेनहार अपने विश्वासों के ही लिय जीता रहा, और आप जानते हैं कि अपने विश्वासों के लिय मर जाना, उनके लिये जीते रहने से सहज है। क्या श्राप जानते हैं कि शोपेनहार की स्वाधीन भावना की रोकने वाला कौन था ? अपनी पीछे की पुस्तकों में उसने वह तेज और शक्ति खो दी जो उसके पहले के लेखों में विशेष रूप से थी (वा जिस से वह अपने पहिले के लेखों में प्रसिद्ध वा विशिष्ठ था)। हेगल ( Hegel ) और कैन्ट ( Kant ) के तत्त्वझानों की दुर्वलता और हीनता का कारण ईसाइयत का अभाव है। क्या आप जानते हैं कि फिचेट ( Fichte ) को अपना अध्यापकी का पद कैसे छोड़ना पड़ा और वह अपने देश से निकाला गया ? इसका क्या कारण था ? ईसाइयत थी। प्रारम्भ से ही ईसाइयत के विरुद्ध होते हुए भी सम्पूर्ण उन्नति हुई है,न कि उस की कृपा से। ग़लत निर्णय या अवि-चार न करो।

एक भारतप्रवासी श्रंशेज़ जो कुछ दिनों भारतवर्ष में रहा था, इंग्लेंड लौटन पर अपनी स्त्री से अपनी शक्ति और वल का दर्प करने लगा। वे अपने दीहाती घर में रहते थे, और मौके पर एक भालू (रीछ) आ प्रकटा। यह भारत-प्रवासी श्रंशेज़ पास के पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसकी स्त्री ने एक हथियार उठा लिया और भालू की मार डाला। तब वह पेड़ से उतरा। जहां ये लोग थे वहां कुछ दूसरे लोग आये और पूछा, "भालू किसने मारा?" उसने कहा "मैंने

श्रीर मेरी स्त्री ने भालू का वध किया है।" किन्तु वात ऐसी नहीं थी। इसी तरह, जब वात पूर्ण हो गई, तब यह कहना कि 'मैंने की है, ईसाइयत के द्वारा वह हुई है, सत्य नहीं हैं।

विद्यान की सव उन्नति, यूरोप और अमेरिका में सम्पूर्ण दाशीनिक उन्नति, ये सव आविष्कार (inventions) और अपलेबिधयां (discoveries) वेदान्त की वृत्ति के अमल में लाये जाने का फल हैं। वेदान्त का अर्थ है स्वाधीनता, स्वतंत्रंता। उन (वैज्ञानिक उन्नति आदि) का कारण है स्वाधीनता की भावना, स्वतंत्रता की वृत्ति, स्ववशता की वृत्ति, शारीरिक आवश्यकताओं और आकांचाओं से ऊपर उठने की बृसि। इस सारी उन्नति का कारण यही है, श्रोर यही है वेदान्त का वेजान श्रमल में लाना। तुम इसे सची ईसाइयत भी कह सकते हो। सच्ची ईसाइ-यत वेदान्त से भिन्न नहीं है, यदि तुम उसे ठीक ठीक समसो। वे कहते हैं कि हमने पृथ्वीतल से गुलामी उठा दी है, और हमने वहुत से सुधार किये हैं। राम कहता है, "भाइयो ! गुलामी हटाई गई थी ? अरे, राम बहुत चाहता है कि गुलामी हट गई होती। यदि हम यह वयान मान लें कि गुलामी का अन्त हो चुका है, तो उसके दूर होने का कारण ईसाइयत नहीं है। ईसाइयत में गुलामी को हदा सकने वाली कोई चीज़ होती तो गत पूर्ववर्ती सबह सौ साल में ईसाइयत ने गुलामी क्यों नहीं दूर करदी ? कोई और ही वात थी। लीग अमेरिका को आये थे। यूरोपीय राष्ट्र इधर उधर जा रहे थे, दूसरी क्रोमों से उनका संसर्ग हो रहा था, श्रोर उनको शिद्या दी जा रही थी, उनके मन विशाल घनाये जा रहे थे। यह श्रमली वेदान्त है। गुलामी दूर होने का यह

कारण था; न कि ईसाइयत। राजनैतिक श्रीर सामाजिक श्रवस्थायें लोगों के हृद्यों श्रीर श्रात्माश्रों को श्रान्दों लित कर रही थीं। यदि श्रच्छी वातें तुम ईसाइयत के मत्ये महते हो तो नासितकों को दएड देना, टोनहिनियों ( जादू गरिनयों) का जलाना, सिर काटने का चक्र-श्रीर श्राप जानते हैं कि नास्तिकों निमित्त विचार (Inquisition, इनक्वी-ज़ीशन) क्या वस्तु है, एक समय सैन फ़्रांसिस्कों में उसका वे राक टाक राज्य था, श्ररे दारुण ! दारुण !! छानी से खून निकालना, इन सब के ज़िक की ज़करन राम को नहीं है—यें किस के सिर थोपोंगे ?

बहुतेरे प्रश्नों और अनेकों उत्तरों को राम छोड़ देने लगा है। उन पर हम फिर कभी विचार करेंगे।

पक प्रश्न श्रोर, "भारत वर्ष राजनैतिक हिसाव से इतना नीच क्यों है ?" वे कहते हैं कि भारत के पतन का कारण वेदान्त है। यह विलकुल गलत है। भारत की दुर्दशा का कारण वेदान्त का श्रभाव है। तुम जानते हो राम ने तुम से कहा है कि वह हरेक देश का है। राम भारतवासी की, हिन्दू की, वेदान्ती की हैसियत से नहीं श्राता है। राम राम होकर श्राता है, जिसंका श्रथं है सर्वव्यापक। राम न तुम्हारी चुपड़ करना चाहता है श्रीर न मारत वासियों की-राम भारत या श्रमेरिका या किसी वस्तु का पचपाती नहीं है। राम सत्य, पूर्ण सत्य, श्रोर शुद्ध सत्य "का हामी है श्रीर उस हेतु से, उस स्थित बिन्दु सं, राम कहना है। जो कुछ वह कहना है-राम न भारत की चापलूमां करना चाहता है श्रीर न श्रमेरिका की। सत्य यह है कि जब तक वेदान्त भारत जनता में प्रचलित था तब तक वह श्रपनी महिमा के उच्चतम

शिखर पर था, तब उस का सर्व श्रेष्ट राज्य था, और वह । यहां एक ऐसा समय आया कि यह वेदान्त एक विशेष श्रेगी के लोगों के हाथों में पड़ गया। श्रीर तच वंह भारत की जनता में नहीं पहुंचने पाया, श्रीर तव भारत का पतन शुक हुआ विदान्त जनता में नहीं पहुंचने पाया। भारतीय जनता एक ऐसे धर्ममं विश्वास करने लगी—में गुलाम है, में गुलाम है, पे परमेश्वर! में तेरा गुलाम है। यह धर्म यूरोप से भारत में आवा था। यह एक ऐसा कथन है जिस से ऐतिहासिक श्रोर दारीनिक कहे जाने वाले लोग चिकत हो जांयंग, जो यूरोपियनों को चिकत कर देगा, किन्तु राम ने विना समके बुके यह वात नहीं कही है। यह एक ऐसा वयान है जो गणित की सी निश्चयात्मकता के साथ सिद्ध वा प्रमाणित किया जासकता है। जो धर्म यह चाहता है कि हम अपन आप की व श्रातमा को तुन्छ दिए से देखें और श्रातमा की निन्दा करें, और अपने को कींड़े, नीच अभोग, गुलाम, पापी कहें, वह भारत वर्ष में वाहर से श्राया था, श्रोर जब वह जनता का धर्म चन गया तय भारत का अधःपात ग्रुक हुआ। और यूरोपियनां तथा अमिरिकनों का क्या हाल है ? यूरोपियन भी अपनी गुलामी में विश्वाम करते हैं - "प पर्मेश्वर हिम तेरे गुलाम हैं" राजनैतिक और सामाजिक हिप्यों से उन का भी भारत वासियों का सा पतन क्यों वहीं हुआ ? इस के द्यान्त स्वरूप एक कहानी कही जायगी, जिस का जिक्र प्रकृतिवादी और विकाशवादी लेखक प्रायः करते हैं। उन का कहना है कि कभी कभी कमज़ीरा बचाव का कारण हो जाती है। हमेशा योग्यनम ही नहीं वचते। ॐ।

टिड्डियों की बहुत वड़ी संख्या एक ओर को उड़ी जारही थी। कुछ टिड्डियों के पंख जाते रहे और वे गिर पड़ीं। वाकी टिड्यों जो भली-चंगी थीं उड़ती गई। किन्तु जब वे एक पहाड़ी पर पहुचीं तब पहाड़ी जल रही थी, और सब टिड्यों नए हो गई। इस में दुवेल वच गया और योग्यतम नए होगया।

भारतवासी कोई वात कहते हैं तो मन से कहते हैं। वेः सच्चे हैं और धर्म को सर्वस्व मानते हैं। वे भीतर और बाहर पकसां थे-जब उन्हों ने प्रार्थना की, "पे परमेश्वर ! में तेरा गुलाम हूं; पे परमेश्वर में तेरा श्रधम गुलाम हूं; पे परमेश्वर ! में पापी हूं।" भारत वर्ष की जनता जब इस तरह प्रार्थना करने लगी, वह सच्ची थी, श्रीर कम की-अटल, निष्ठुर कर्म की-व्यवस्था के श्रनुसार उन्हें श्रपनी आकांचाओं और अभिलाषाओं की पूर्ण होते देखना पड़ा, श्रीर उनकी कामनाएँ श्रीर इच्छाएँ सफल हुई। वे गुलाम बना, दिये गये। किस के द्वारा ? उन्हें परमेश्वर ने गुलाम बना दिया था, तुम कहते हो। क्या परमेश्वर के कोई शक्क है, क्या परमेश्वर की कोई आकृति हैं? यह परमेश्वर अपने निराकार रूप में श्राकर उन पर शासन नहीं कर सकता था। परमेश्वर आया। कौन परमेश्वर ? प्रकाशों का प्रकाश, श्वेत स्वरूप श्वेत रूप अंग्रेज़ों के स्वच्छ चमहे में आया और उन्हें गुलाम बना दिया। गलत समभी हुई ईसाइयत, या गलत समके गये गिर्जाघरपन ने भारत वर्ष का पतन सम्पादित किया।

जाओ और भारत वर्ष का हाल देखी, और जो कुछ राम

र्कष्टता है उस का तुम्हें विश्वास हो जायगा। भारत के दुसरे स्वामी या दूसरे साधू जो कुछ फहते हैं केवल उस पर यदि आप विश्वास करेंगे तो आप धोखा खांयगे। भारत के पतन का कारण केवल वेदान्त का श्रभाव है। श्रीर गुलामी की उसी भीवना के कारण यूरोपियन क्यों नहीं गुलाम हुए ? यूरोपीय लाग धर्म की अपेद्मा धन की आधिक . परवाह करते हैं। इन की प्रार्थनात्रों में, उन के धार्मिक ' मामलों में, जसा कि पहले श्राप को वताया जा चुका है, र्श्यवर वेचल एक फ़ालत् चीज़ है, उस को उन के कमरे बहारने श्रीर साफ करन पड़ते हैं। धर्म केवल तसवीरों या चित्रों की तरह वैष्ठक खाने सजाने के लिये हैं। जो प्रार्थनाएँ हदय श्रीर सच्ची श्रम्तरात्मा से निकलती थीं, वे प्रार्थनाएँ " गुलामी के लिये नहीं थीं; चिक दौलत, सम्पत्ति और सांसारिक लाभ के लिये थीं। इस लिये उन का उत्थान हुआ। यह कम के नियम के अनुसार है। इतिहास हमें यताता है कि जब तक भारत के जन साधारण में वेदान्त अचलित था, तब तक भारत समृद्धिशाली था।

पक समय में फिनीशिया के रहनेवाले (Phoenicians)
वहें शिक्षशाली थे किन्तु उन्हों ने भारत पर चढ़ाई करके
कभी विजय नहीं प्राप्त की। मिस्री वड़ी उच्च अवस्था में
थे, किन्तु वे भारत पर अपनी हुकूमत नहीं जमा सके।
ईरान का सितारा एक दिन वलन्दी पर था, परन्तु भारत
पर हुश्मनी की नजर डालने की कभी उस की हिम्मत न
हुई। रोमन सम्राट्, जिनका गिद्ध प्रायः सारे संसार पर
उद्गा था, सम्पूर्ण ज्ञात पृथ्वी पर जिनका शासनाधिकार
था, भारत की अपने शासन में लाने का साहस न कर सके-

यूनानी जब शक्तिशाली हुए तब सदियों तक एक बुरी दृष्टि भारत पर नहीं डाल सके। सिकन्दर नाम का एक सम्राट्ट वहां श्राया, रालती से उसे महान् सिकन्दर कहते हैं। उन दिनों में वेदान्त की वृत्ति तव तक जनता में यचालत थी, विहास्त्र से चली नहीं गई थी। भारतवर्ष जाने ने पहले उसने अपना जाना हुआ सारा संसार जीत लिया था। महा शक्तिशाली सिकन्दर, जिसका वल वढ़ाने की विपुल ईरानी सेना थी, सम्पूर्ण मिस्री सेना का जो अध्यद्म था। भारतवर्ष भुजाता है, श्रीर एक छोटा भारतीय राजा पुरुस उस का सामना करता है, और डरा देता है। इस भारतीय राज़ा ने इस महान् सिकन्दर को नीचा कर दिया, श्रौर उस की सक् • सेनाओं को चलता कर दिया। सव सेना पस्त कर दी/ और महान् सिकन्दर लौटने को लाचार हुआ। यद् हुआ था ? उन दिनों में भारत की जनता में वेदान्त प्रं था। तुम इस का प्रमाण चाहते हो ? प्रमाणस्वरूप भारे का वृत्तान्त पढ़ो, जो उन दिनों के यूनानी छोड़ गये हैं, इति-हास में उस समय के यूनानियों, सिकन्दर के साथियों, का लिखां हुआ भारत का हाल पढ़े। तुम देखोग कि जन साधारण में अमली वेदान्त का प्रचार था और लोग बलिष्ठ थे।। महान् सिकन्दर की लौटना पड़ा था।

एक ऐसा समय आया जब एक साधारण आक्रमणकारी ने जो महमूद गजनवी कहलाता था, सत्रह वार भारत वर्ष को लूटा। सत्रह बार भारत से वह सारी दौलत ले गया जो उस के हाथ में आई। उन दिनों का जनता का वृत्तान्त पढ़िये, और आप देखेंगे कि जन साधारण का धर्म वेदान्त के ठीक विरुद्ध ध्रुव पर (अर्थात् नितान्त विरुद्ध) था। वेदान्त प्रचलित था, किन्तु केवलं कुछ चुने हुए लोगों में। जनता उसे त्याग चुकी थी। और इस तरह भारत नीचा हुआ।

लोग कहते हैं कि तुम त्याग का प्रचार करते हो, श्रौर त्याग हमें गरीव बना देगा। अरे, यह विलक्कल गलत है। यह ठीक है कि चेदान्त सीखने के लिये तुम्हें बनों की शरण ' लेना पड़ती है, हिमालय के जंगला के अगम एकान्त स्थाना में तुम्हें जाना पड़ता है। किन्तु वेदोन्त यह कदापि नहीं सिखाता, कि तुम्हें फक़ीरी की जिन्दगी वसर करना चाहिये। कभी नहीं, कभी नहीं। बनों में जा कर रहना तो ठीक उसी <sup>हिंद</sup>रह है जिस तरह विद्यार्थियों का महाविद्यालय जाना। गुलान यह सत्य नहीं है कि कोई विज्ञान या तत्वज्ञान सीखने सांसितिय तुम्हें एकान्त में रहना चाहिये, ऐसे स्थान में तुम्हें रहना चाहिये जहां परेशान करने वाली कोई वार्ते न हों ?. तुर्में ऐस स्थान में रहना चाहिये जहां शान्तिपूर्वक विना शुल गपाड़े के अपना अध्ययन जारी रख सकी। इस प्रकार यदि भारतवासी जंगल में जाकर रहता है, श्रौर यदि वह वन को जाता है, तो वह केवल ऐसे स्थानों में अपने को रखने के लिये जाता है, कि जहां वह विद्यानों के विद्यान का . पूर्ण ज्ञाता बन सके, जहां वह वेदान्त के सच्चे भाव की पूर्ण उपलब्धि कर सके। आप जानते हैं कि वेदान्त रसायन विद्या की तरह प्रयोग पर अवलम्बित विद्यान है। रसायन विद्यामें तब तक आप फोई उन्नति नहीं कर सकते जब तक आप उस के अनुरूप प्रयोग न करें। इसी भांति वह मनुष्य वेदान्त के चारे में क्या जान सकता है जो मिलने वाली वौदिक शिक्ता के साथ साथ आध्यात्मिक (अभ्यास या)

प्रयोग नहीं करता। इस प्रकार ये आध्यात्मिक प्रयोग करने के लिय और वौद्धिक ज्ञान आप्त करनेके लिये लोगों की वनी में जाकर रहना पढ़ता है। वन तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के तुल्य हैं। यह ज्ञान प्राप्त कर वे संसार में आते और उस का प्रचार करते हैं, और नित्य के जीवन में उसे घराते हैं, तथा लोगों को जानने देते हैं कि वे तत्व-ञ्चान की पद्धति की श्रमल में कैसे ला सकते हैं। श्राप जानते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण या हिन्दू को जो पांच साल यन में विताने पड़ते थे उन में वह इस शान की प्राप्त करता. था, और इसे प्राप्त कर उसे दुनिया में आना पढ़ता था श्रीर वहां काम करना पड़ता था, श्रीर कुछ को तो साधारण गृहस्थी के कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता था। वेदान्त का पूर्ण ज्ञान होने के याद हरेक की साधू नहीं होना पड़ता। यह ठीक वैसी ही वात है जैसे कि वहुत से विद्यार्थी सा-ंहित्य शास्त्री या विक्षान शास्त्री की उपाधि पात हैं परन्तु उन सव से अध्यापक या आचार्य वनने की आज्ञा नहीं की जाती। कुछ मिजिस्ट्र, कुछ यह रोजगारी होते हैं, श्रीर उन में से कुंछ अध्यापकं भी होते हैं।

इसी तरह वेदान्त की उपलिध, पूरी तरह से वेदान्त की प्राप्ति और अनुभव से आप उस अवस्था की प्राप्त होते हैं,जिस में सारा संसार तुम्हारे लिये स्वर्ग, याग बन सकता है, जिस में सम्पूर्ण विश्व आप के लिये वेक्कुएड वन सकता है, ताकि जीवन आप के जीवने के योग्य हो जाय-वे लोग वेदान्त का अस्तव्यस्त वर्णन करते हैं जो कहते हैं कि वेदान्त चाहता है कि हरेक मनुष्य फकीर वन जाय। नहीं, नहीं। साधुओं का याहरी कम अहण करना विशानशास्त्री की परीक्षा पास करने के वाद अध्यापकी का व्यवसाय करने के समान है।

पुनः हम देखते हैं कि इस वेदान्त का मचार वे लोग करते थे जो दुनियवी ज़िन्दगी में सरगर्मी से लगे हुए थे। वेदान्त निराशावादी नहीं है। जो इस धर्म को निराशावाद वताते हैं उन का कहना अयथार्थ है, आकाश-पाताल की दूरी है। वेदान्त तो विश्क आशावाद का सर्वोच्च शिखर है।

वेदान्त कदता है कि यदि तुम अपने शरीर को भव-सागर में विना पतवार, बिना पधप्रदेशक, विना डांड या विना पाल ( वादवान ) विना भाप या विजली के डाल दोंगे तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन जहाज तवाह हो जायगा। श्राप श्रपते को सब तरह की पवनों श्रोर तूफानों की द्या पर छाउ देते हैं। वेदान्त कहता है कि अशान के कारण संसार फ्लेश और दीनता (दोर्भाग्य) से परिपूर्ण है। केवल श्रामा पाप है। श्रामान ही तुम्हारी सारी दीनता वा वद-नसीवी का कारण है। जब तक तुम अनजान (अशानी) हो तभी तक तुम पीढ़ित हो। श्रीर चेदान्त कहता है कि यदि तुम इस अम्रान को हटा दो, यदि तुम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर ली, यदि तुम सच्ची आत्मा की जान ली, तो सारे कारागार तुम्हारे लिये स्वर्ग यन जायंगे। जीवन जीने के लायक वन जाता है, कभी परशानी नहीं होती; कभी किसी वात से हैरानी नहीं होती, कभी स्थिरता डांवा डोल नहीं द्योती, कभी मन की उपस्थिति नहीं जाती, कभी मन मलीन या उदास या चेहरा रोना नहीं होता। क्या यह वाँछनिय नहीं है ? क्या यही यथार्थ सत्य नहीं है ? वेदान्त निराशा-

वाद नहीं है। वह कहता है, "पे दुनिया के लोगो! तुम इस दुनिया को पूरा पूरा नरक-वना देते हो। गान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करे। यह है वेदान्त की स्थिति। निराशावाद विलकुल नहीं।

श्रीर श्राप देखते हैं कि इस वेदान्त का प्रचार संसारी लोगों ने किया है, जो लोग फकीर होने से बहुत दूर थे, किन्तु जो तथापि त्यागी पुरुष थे।

पकदा एक महान् भारतीय राजा श्रपने सांसारिक कर्चन्यों को छोड़फर वन गमन करनेवाला था। उसके गुरुने, (इस शरीर के एक पूर्व पुरुप ने), उसे इस वेदान्त की शिक्षा दी। श्रीर वेदान्त के रहस्य की पाकर, सच्चा त्यागी पुरुप वनने के बाद, यह शक्तिशाली सम्राट भांति की रहा।

पक वड़ा योद्धा, श्रजुंन जो, कुरुद्देन के सप्तर का. नायक था, श्रपंन सांसारिक कर्म को छोड़ देने वाला था। उसका कर्तन्य चाहता था कि वह युद्ध करे, श्रोर वह उसे त्याग देनाचाहता था,वह विमुख होने वाला था, वह साधू वन जाने वाला था, वह पेसा करने ही पर था कि रुप्ण उसके सामने उपस्थित हुए। उन्हों ने श्रजुंन को वेदान्त की शिद्धा दी, श्रोर ठीक तरह से समक्ते हुए इसी वेदान्त ने श्रजुंन की हिम्मत बंधाई, श्रजुंन में तेज श्रोर वल का संचार किया, उसमें कर्मण्यता श्रोर जीवन की भावना फूँकी, श्रोर शिक्त शाली सिंह की तरह वह उठ खड़ा हुआ, श्रोर वहीं वह श्रति पराक्रमी नायक वन गया।

वेदान्त तुम में शक्ति और तेज भर देता है, और दुर्वलता नहीं। वेदों में एक वाक्य है जो कहता है कि इस, आत्मा, इस सत्य की उपलब्धि उस मनुष्य को कदापि, कदापि नहीं हो सकती है जो वल हीन है। यह दुवल के लिये नहीं है। दुवल चित्त, दुवल शरीर,दुवल शृति इसे कदापि नहीं प्राप्त कर सकते।

पक यहे राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और वन की चला गया, जहां उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। और सच्चा ज्ञान लाभ करने के वाद वह लौट गया और राजिसहासन का अधिकार किया। सिंहासन की शोभा उसकी मौजूदगी से उसके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के वाद ही हुई थी, और पहले नहीं हुई।

यदि त्याग से अभिभाय फकीरी नहीं है, तो फिर स्याग क्या है ? यह एक उत्कृष्ट विषय है। इसे किसी दूसरे समय उठाया जायगा।

यहां एक वाक्य हिन्दू धर्म अन्धों का है। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू मांस नहीं खाते क्योंकि वे सममते हैं कि ईश्वर सब कहीं है। हिन्दू मांस नहीं खाते, वेदान्ती मांस नहीं खाते,यह सत्य है, किन्तु कारण यह नहीं है। कारण कुछ और ही है। उसकी-चर्चा करने का अब समय नहीं है।

उपनिषद् । कठ । में एक वाक्य है। अंग्रेजी में उसका उत्था इस प्रकार हुआ है:—

"If he that slayeth thinks 'I slay'; if he Whom he doth slay, thinks 'I am slain, then both

<sup>\*</sup> इन्ता चेन्मन्यते हन्तुं इत्तरचेन्मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नार्य हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ कठ अध्याय पहिला बर्ली दूसरो )

Know not a right! That which was life in each

Cannot be slain, nor slay!"

"यदि वह जो वध करता है समस्ता है 'में यध करता है;, यदि वह, जी वह वध करता है, समस्ता है 'मेरा यथ होता है, तो दोनों, तो नहीं जानते! वह जो दोनों में जीवन था, मारा नहीं जासकता, और न मार सकता है।"

žo! žo!! žo!!!

## मायां।

अथवा

दुनिया का कब श्रोर क्यों। जनवरी १९०२, में गोल्डेन गेट एाल, राग फ्रांसिको में दिया हुआ एक ज्याख्यान।

# 3° #

महिलाश्ची और सज्जनों के रूप में पे, माथा के शासक, दाकिम और नियामक स्वरुप!

शाज के व्यास्थान का विषय माया है। यह वह विषय है जिसे ऊपरी या मोटा टिए वाले समाले चिक वदान्त दर्शन का श्रात्यन्त निर्वल स्थल सममते हैं। शाज हम श्रात्यन्त दुर्वल श्रेश को उठावंगे। जिन विचार वानां श्रीर दार्शनिकों ने वेदान्त दर्शन का श्राच्यम किया है, वे सब एकमत से कहते हैं कि यदि इस माया का स्पष्टीकरण हो सके तो वेदान्त की श्रीर सब बातें मान्य हांगी। वेदान्त की श्रान्य हेरक वात श्रत्यन्त स्वामाविक, स्पष्ट, स्वच्छ, हितकर भीर उपयोगी है। वेदान्त के विद्यार्थियों के रास्ते में यह एक श्राटक, एक गिरानेवाली रोक है। यह एक वहुत बड़ा विषय है। इस की पूर्ण विवेचना के लिये केवल इसी विषय पर दस व्यास्थान होने चाहिये श्रीर तय कहीं विषय इतने स्पष्ट श्रीर सरल रूप में उपस्थित किया जा सकता है कि सूर्य तले वा पृथ्वी परका श्रीर किसी तरह का भी सन्देह,या प्रश्न वे उत्तर न रह जाय। हरेक बात साफ की जा सकती है,

परन्तु उस के लिये समय चाहिये। जल्ववाज पाठकों और जल्दबाज ओता गणें द्वारा उस के पूरी तरह समके जाने की आशा नहीं की जा सकती।

प्रश्न है, 'यह दुनिया क्यों हुई, यह दुनिया कहां से हुई ?' अथवा वेदान्त की भाषा में यों कह सकते हैं, 'विश्व में यह अविद्या क्यों ?' आप जानते हैं कि वेदान्त कहता है कि यह विश्व असत्य है। केवल देखने मात्र वा व्यापार मात्र है। अविद्या नित्य नहीं है। ये सब दश्य (व्यापार) सत्य या नित्य नहीं हैं। प्रश्न उठता है, "यह अविद्या ही क्यों है?" यह अविद्या जो इस दश्य (व्यापार) का कारण है, अथवा यह माया जो इस दश्य (व्यापार) का कारण है, अथवा यह माया जो इस सम्पूर्ण में और तुम क्यों भेद और भेद करण के मूल में है, यह अविद्या शुद्ध स्वरूप या आत्मा पर क्यों कायू जमा ले ? यह माया या अविद्या परमेश्वर से अधिक शिक्षशालिनी क्यों हो ?.

साधारण भाषा में, अन्य दार्शनिकों और ब्रह्म विद्या के जानने वालों की भाषा में प्रश्न है, "इस संसार का अस्तित्व ही क्यों है ?" "परमेश्वर ने इस संसार को क्यों रचा ?" वेदान्त कहता है, "नहीं, भाई ! तुम्हें यह प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है।" वेदान्त साफ़ साफ़ कहता है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है।" वेदान्त साफ़ साफ़ कहता है कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। वह कहता है कि वित्त अनुभव से (वा परीचणार्थ) और प्रत्यच्च रीति से सिद्ध करके हम तुम्हें विखा सकते हैं कि यह संसार जो तुम देखते हो वास्तव में परमेश्वर के सिवाय और कुछ नहीं है, और अनुभव द्वारा निर्विवाद क्य से हम तुम्हें विखा सकते हैं कि सत्य की उपलिध में जब तुम यथेष्ट अंचे चढ़ते हो तव यह दुन्या तुम्हारे लिये

ग्रायय दोजाती है। किन्तु इस दुनिया का अस्तित्व ही क्यों है शिस प्रथन का उत्तर देने से तुम विरत रहते हैं। यह प्रश्न करने का तुम्हं कोई अधिकार नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने में वेदान्त अपनी असमर्थता स्पष्टतया स्वी-कार करता है, श्रोर यहीं पर श्रन्य सब ब्रह्मवादी, श्रन्य मतावलम्बी और सब मोटी दृष्टि वाल दार्शनिक आगे आते श्रीर कहते हैं, "श्रोर, श्रोर, वेदान्त—दर्शन श्रपूर्ण है, वह संसार का फ्या और फहां से, नहीं यतला सकता। वेदान्त कदता है, "भाई, इस प्रश्न (संसार का क्यों और कहां से) जो उत्तर तुम स्वयं देते हो उन की जाँच करों,सावधानी से उनकी जाँच करो और तुम देखोगे कि तुम्हार जवाव केहि लवाय द्वी नहीं हैं। इस प्रश्न पर विचार करना विलक्कल समय नष्ट करना है,निरानिर समय और अम का अपव्यय है। यद्य काम काड़ी की दो चिड़ियां की खोज में अपने द्वाध की चिदिया की छोड़ देंग के समान है। उन चिदियां तक पहुँचने के पहले ये उड़ जांयगी और तुम अपने हाथ की चिद्या को दोगे। यह भी उड़ जायगी। वेदान्त कहता है कि सम्पूर्ण तत्त्वमान और सम्पूर्ण विमान की गति भात से अभात की होनी चाहिये। घोड़े के आगे गाड़ी को न रक्खो। अज्ञात से यारमभ करके झात पर न आशा।

एक नदी बह रही थी, जिस के तट पर कुछ लोग खड़े हुए थे और उसके उद्भव के सम्बन्ध में युक्ति पूर्वक विचार कर रहे थे। इन में से एक ने कहा, "यह नदी शिलाओं, चट्टानों, पहादियों से आती है। पहादियों से जल उमड़ कर सोता वनता है, और वह नदी का कारण है।" दूसरे मनुष्य ने कहा, " और, नहीं, यह असम्भव है। पत्थर इतने

कठोर, इतने कठिन और इतने हढ़ हैं और जल इतना सरल तथा कोमल है। कड़े पत्थरों से मुलापम जल कैसे निकल सकता है श असंभव। असंभव विद्धि नहीं मान सकती कि भ कड़े पत्थर मुलायम पानी को बाहर निकाल रहे हैं। यदि पत्थर पानी देसकें तो में पत्थर का यह दुकड़ा उठाता है श्रीर इसे निचोड़ता हूं। इस से तो विलकुल पानी नहीं वहता। इस प्रकार यह कथन निराधार है कि नदी उन . पहाड़ों से निकली है। में एक अच्छी युक्ति (theury) बताता हूं। कहीं कोई दीर्घकाय पहलवान है. उसी के पसीने से यह नदी वहती है। हम नित्य देखते हैं कि जब कोई मनुष्य पसीजता है, तब उस के शरीर से पानी बहता है। यद्दां पानी वह रहा है। अवश्य ही यह किसी व्यक्ति, के शरीर से निकला है जो पसीज रहा है। यह युक्तिसंगत है। हमारी बुद्धियां इसे स्वीकार कर सकती हैं। यह बात यथार्थ सी जान पड़ती है, यह बिलकुल ठीक है।" दूसरे मनुष्य ने कहा, "नहीं, नहीं, कोई व्यक्ति कहीं खड़ा, हुआ थूक रहा है और यह थूकं है।" दूसरे मनुष्य ने कहा, "नहीं, नहीं।"

अब इन लोगों ने कहा, "इधर देखो, इभर देखों, इम लोगों की ये सब कल्पनाएँ साध्य (Leasible) हैं, पानी के भूल की ये सबं युक्तियां अमली हैं। प्रत्येक दिन इम पेसी बातें देखते हैं। नदी के मूल के सम्बन्ध में ये सब कल्पनाएँ बहुत ही यथार्थ सी हैं, उत्तम और महान जान पड़ती हैं, किन्तु पत्थरों से जल दहने की युक्ति को, उस मनुष्य की साधारण बुद्धि कभी न मानेगी कि जिस ने पत्थरों से जल उमझते कभी नहीं देखा है, जो पहाड़ों पर कभी नहीं गया है, यद्यपि है यह सत्य।" और इस युक्ति की सत्यता का आधार क्या है ? अनुभव, निज परीक्षा, प्रत्यक्ष अवलोकन।

इसी प्रकार, दुनिया के मूल, इस संसार के 'क्यों और कहां से को' इस संसार की धारा के सोते, जीवन की नदी की विभिन्न लोग भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। उस प्रकार की खुद्धि के लोगों के अनुसार, कि जिन्हों ने नदी का मूल-सोत थुक और पसीना वताया था, दुनिया के मूल की भी ज्याख्या वहुत कुछ बैसी ही होती है। वे कहते हैं "यह एक मनुष्य है जो जूत बनाता है, जूते विना किसी मनुष्य के बनाने के इरादे या नकशे के नहीं वन सकते थे। यह एक मनुष्य घड़ी वनांता है। यदि कोई मनुष्य घड़ी वनाने का इरादा और तरकीय न करता घड़ी नहीं बन सकती थी। यह एक मकान है। विना किसी मनुष्य के नक्शा और ढांचा तैयार किये मकान नहीं वन सकता था। प्रति दिन वे यह देखते हैं और तब वे कहते हैं, 'यह संसार है। चमार, घड़ीसाज़, मेहमार सरीखा कोई मनुष्यं हुए विना दु नेया नहीं यन सफती थी, और इस लिये दुनिया का बनाने वाला एक कोई होना ज़करी है, जो इस संसार को वनाता है, श्रीर इस प्रकार वे कहते हैं कि एक साकार (व्यक्तिगत) परमेश्वर है, जो मेघों पर खड़ा है। विचारे पर रहम भी नहीं खाते कि कहीं उसे सदी नही जाय। उन का कहना है कि किसी साकार परमेश्वर ने अवश्य दुनिया की रचना की होगी।"

उन का तर्क वहुत यथार्थ सा, युक्तिसंगत और उसी प्रकार का जान पड़ता है, जिस प्रकार की उन लोगों की दलीलें कि जिन्हों ने कहा था कि नदी किसी के पसीने से बहती है। दुनिया भी फिसी मनुष्य द्वारा ज़रूर ही यनाई

वेदान्त इस तरइ की कोई युक्ति नहीं पेश करता।
वेदान्त कहता है, देखी, इसे अनुभव करो, इसे विवार से
देखी, प्रत्यक्त अनुभव से तुम देखींगे कि दुनिया की कुछ
दिखाई देती है वह नहीं है। यह कैसे? वेदान्त कहता है,
यहां तक तो में तुम्हें समभा सकता है कि पानी उन पत्थरों
से पाहर निकल रहा है। पत्थरों से पानी कैसे निकलता है,
यह चाहे में तुम्हें न बता सक्तं, परन्तु में जानता है कि पानी,
पत्थरों से आता-है। मेरे साथ उस स्थान तक चली और
तुम पत्थरों से पानी उमदते देखोंगे। यदि में यह नहीं बता
सकता कि पानी पत्थरों से क्यों निकलता है तो मुक्ते देख न दो, दोप लगाओ पानी की, वह पत्थरों से निकल
रहा है।

इसी भाँति वेदान्त कहता है, मैं चाहे तुम्हें वता सक्तूं या नहीं कि यह माया या अविद्या क्यों है, किन्तु माया का होना है एक तथ्य। वह क्यों आई, मैं तुम्हें शायद न बता सक्तं। यह एक तथ्य है, अनुमव सिद्ध तथ्य है। वेदान्तिक ढंग निरानिर वैद्यानिक और अनुभव सिद्ध (अनुभवलब्ध) है। वह कोई असिद्ध अनुमान (hypothesis) नहीं स्था-पित करता, कोई केल्पना (theory) नहीं पेश करता है। संसार के, भूल को समकाने की योग्यता का वह दावा नहीं करता। घारशा या बुद्धि के प्रदेश से परे की यह बात है। यह है वेदान्त का पत्त। यह माया कहलाती है। दुनिया क्यों प्रकट होती हैं ? वेदान्त कहता है, क्योंकि तुम उसे देखते हो। संसार (वहां) क्यों है ? बेदान्त केवल कहता है, चूंकि तुम उसे देखते हो। तुम नहीं देखते हो, (वहां) तो दुनिया नहीं है। कैसे तुम जानते हो कि दुनिया ( वहां ) है १ क्यों कि तुम उसे देखते हो। न देखों, तो दुनिया कहां है १ अपनी आंखें यन्द कर लों, दुनिया का पाचवां हिस्सा चला गया, दुनिया का वह अंश जिसे तुम अपने नेत्रों के द्वारा वोध करते हो अब नहीं रह गया। अपने कान बन्द करों और पांचवां हिस्सा और चला गया। अपनी नाक बन्द करों और पांचवां हिस्सा और चला गया। अपनी किसी हिन्द्रय से काम न लो तो कहीं कोई दुनिया नहीं। तुम दुनिया देखते हो, और तुम्हें समकाना चाहिये कि दुनिया (वहां) क्यों है। तुम उसे (वहां) वनाते हो। तुम्हें स्वयं उत्तर देना चाहिये। तुम मुक्स से क्यों प्रश्न करते हो। तुम वहां दुनिया की रचना करते हो। (किर मेरे से अश्न कैसा?)।

पक बच्चा था। उसने दर्पण में पक छोटे लड़के की अतिमा, अर्थात् स्वयं अपनी प्रतिमा देखी। किसी ने बच्चे से कहा कि शीशे में एक बहुत ही सुन्दर, प्रिय छोटा वच्चा है, और उसने शीशे में देखा-तो उसे एक प्यारा नन्हा लड़का दिखाई दिया। किन्तु बच्चा यह नहीं जानता था कि यह स्वयं उसका प्रतिबिम्ब है। उसने प्रतिविचम्ब को शीशे के अन्दर एक अद्भुत लड़का समभा। वाद को बच्चे की माँ ने उसे समभाना चाहा कि शीशे के अन्दर का लड़का उसी का प्रतिबिम्ब मात्र है, असली लड़का नहीं है, किन्तु बच्चे को विश्वास न हुआ। वह नहीं समभ सका कि दर्पण में वस्तुतः दूसरा वालक नहीं है। जब माता ने कहा, "इघर देखो, यह एक शीशा है, इसमें कोई लड़का नहीं है," तब

बच्चे ने वहाँ पहुँच कर कहा, "श्रो मां, श्रो मां, यह क्या लड़का है,"। जब लड़का कह रहा था, 'यह लड़का है' तव 'यह लड़का है' कहते ही समय उसने अपना प्रतिविम्य शीशेंम डाला। माता ने किर उसे समभाना चाहा कि शीशे में सच्ना लड़का नहीं है। लड़के ने किर प्रमाण या साधन मांगा। लड़का दर्पण के पास गया और बोला, "यह देखें।, यह लड़का है।" शीशे में कोई वस्तु नहीं है, यह सिद्ध करने ही के कार्य में लड़के ने शीशें में वस्तु रखदी।

इसी तरह अव तुम आकर कहते हो, "दुनिया क्यों दुरे, दुनिया कहाँ से दुई, दुनिया कैसे हुई," जिस स्रण तुम दुनिया के मूल और दुनिया की उत्पत्ति के कारण और स्थल का श्रमुसन्धान करन लगते हो, उसी च्या तुम दुनिया की वहां सृष्टि कर देते हो। इस प्रकार कैसे तुम दुनिया का मूल श्रौर उत्पत्ति-स्थान- जान सकते हो ? हम कैसे उसका मूल जान सकते हैं ? इमें उससे परे का झान कैसे हो सकता है ? हम कैसे उसका अतिक्रमण कर सकते हैं ? यह और भी स्पष्ट होजाना चाहिये, लौकिक और अध्यात्मिक दोनी पहलुओं से। कुछ कहते हैं कि जगदीश्वर ने जगत् को रचा है और वह स्रष्टा कहीं अलग खड़ा हुआ है। यदि वे एक घर देखते हैं तो उन्हें विदित होता है कि किसी ने उसे बनाया था। इस लिय वे कहते हैं कि यह दुनिया किसी व्यक्ति के द्वारा रची गई थी। अब अशन यह है कि दुनिया की सृष्टि फरने के लिये यह सृष्टि कत्ती कहीं खड़ा अवश्य हुआ होगा। वह कहां खड़ा हुआ था ? यदि वह कहीं खड़ा ' इया था, यदि उसके ठहरने के लिये कोई जगह थी, तो दुनिया उसकी सुप्टि होने से पहले ही से मौजूद थी, क्योंकि

ठहरने की जगह कहीं दुनिया में अवश्य होगी। दुनिया अपनी रचना होने से पहले ही से मौजूद थी। जब तुम जाँच करने लगते हो कि दुनिया का प्रारम्भ कब हुआ, तब तुम दो करपनायों को पृथक करना चाहते हो-कव, कैसे और कहां से की कल्पना को एक श्रोर, श्रीर दुनिया की कल्पना को दूसरी छोर। किन्तु "क्या, कव, छौर कहाँ से" ये शब्द, "काल, कारण (वस्तु) और देश" की कल्पनाएँ क्या दुनिया का एक हिस्सा नहीं हैं ? अवश्य हैं। और श्रव श्राप ध्यान दीजिये, श्राप समग्र संसार का 'मूल', 'पयों' और 'कदां-से' जानना चाहते हैं । काल, देश, और कारण भी दुनिया में हैं, दुनिया से पर नहीं हैं। ज्यों ही तुम कद्दना शुरू करते हो कि दुनिया कव शुरू हुई, उसी च्रण दुनिया एक छोर हो जाती है और 'कव' की कहपना दूसरी श्रोर। तच तुम दुनिया को दुनिया ही से पहले रखदेते हो। यह विषय बहुत ही सूदम और बहुत ही कठिन है, और आप कृपया बहुत ध्यान देकर, श्रायन्त साबधानी से सुन ।

दुनिया प्रारम्भ हुई, कव १ इस कथन में तुम दुनिया को दुनिया ही से पृथक कर लेना चाहते हो, तुम 'कव'की करणना को दुनिया से अलग करना चाहते हो, तुम दुनिया को 'कव' और 'केसे' से नापना चाहते हो। किन्तु तुम जानते हो कि 'कव' और 'क्यों' स्वयं दुनिया हैं। तुम दुनिया से ऊपर उठना, दुनिया से परे जाना चाहते हो। और वहां आगे दुनिया को ही रखते'हो।

पक वार एक इंस्पेक्टर एक स्कूल में गया और लड़कों से यह सवाल पूछा, "यदि खरिया का एक दुकड़ा हवा में छोड़ दिया जाय तो वह कव पृथ्वी पर पहुँचेगा?" एक लड़के ने उत्तर दिया, "इतने पलों में।" "यदि पत्थर का एक इकड़ा इतनी वितनी ऊँचाई से फेंका जाय तो वह कितनी देर में गिरेगा?" लड़के ने जवाय दिया, "इतने समय में।" तब इंस्पेक्टर ने कहा, "यदि यह वस्तु गिरने दी जाय तो इसे कितनी देर लगेगी?" लड़के ने उत्तर दे दिया। तब परीस्तक ने फेंद्र में फंसाने वाला एक सवाल पूछा, "यदि पृथ्वी गिरे तो उसे गिरने में कितनी देर लगेगी?" लड़के हकवका रह गये। एक तेज़ लड़के ने जवाय दिया, "पहले मुक्ते यह बताइये कि पृथ्वी गिरेगी कहां?"

इसी तरह हम सवाल कर सकते हैं कि यह दिया कव जलाया गया था, यह घर कव वनाया गया था, और यह तल (फर्श) कव जमाया गया था, इंत्यादि । किन्तु जब हम प्रश्न करते हैं, "भूमि की सृष्टि कव हुई थी. संसार की सृष्टि कव हुई थी, तब यह उलभाने वाला सवाल भी उसी तरह का है जिस तरह का "पृथिवी को गिरने में कितना समय लोगा" सवाल था। पृथ्वी कहां गिरेगी ? "क्यों, कव और कहां से," यह स्वयं दुनिया का एक अंश हैं, और जब सम्पूर्ण संसार के संवंध में हम इस क्यों, कव, और कहां से की चर्चा करते हैं तव हम मानों एक मंडल में दलील करते हैं। अथीत् घूम फिर कर पुनः वहीं पहुँ वते हैं। एक तार्किक भूल करते हैं। क्या तुम अपने आप से वाहर निकल कर कृद सकत हो ? नहीं। इसी तरह क्यें। कब और कहां से, यह स्वयं दुनिया होने के कारण, दुनिया का एक भाग हैं। वे दुनिया, सम्पूर्ण विश्व की व्याख्या नहीं कर सकते। वेदान्त जो कुछ कहता हैं वह यह है।

श्रब दूसरी तरह पर यह समकाया जायगा।

यहां एक मनुष्य सोया हुआ है। और अपनी निद्रा में चह सव प्रकार की वस्तुएँ देखता है। वह द्रप्रा और वस्तु (दृश्य) है; स्वप्त का द्र्षा, में कहुंगा, स्वप्त, जंगलों, निद्यों, पहार्दे। तथा अन्य वस्तुओं का विभ्रान्त द्रष्टा है। वहां स्वप्न की वस्तु और द्रप्रा का साथ ही साथ आविर्माव होता है,जैसा कि उस दिन के व्याख्यान में बताया गया था। क्या स्वप्न का द्रष्टा, स्वप्न का मुसाफिर वतला सकता है कि ये निद्या, पहाड़, भीले तथा अन्य भूभाग कव अस्तित्व में आये ? जब तक तुम स्वप्न देख रहे हो, क्या तुम कह सकते हो कि ये वस्तुएँ कव आकर मौजूद हो गई ? नहीं, कदापि नहीं । जब तुम स्वप्त देख रहे हो, निद्यां, घाटियां, पहाड़ और भूपदेश (landscapes) तुर्हे नित्य जान पड़ेंगे, तुरहें ये सव प्राक्तातिक जान पहुँगे, मानें। सदा/से उनका अस्तित्व है । स्वप्नदर्शी द्रप्टा की हैसियत से तुम कभी कल्पना नहीं करोगे कि तुम ने कभी अपना स्वप्न शुरू किया था, तुमं उसे सत्य समभोगे और वे सव घाटियां, निद्यां, भूभाग ।नित्य प्रतीत होंगे। तुम कभी उनका मूल नहीं जान सकते। जव तक तुम स्वप्न . देख रह हा तव तक तुम स्वप्न का क्यों, कव और कहां से कदापि नहीं जान सकते। जागते ही सब कुछ चला जाता है, जागत ही सब बीज़ें गायव हो जाती है।

इसी तरह इस दुनिया में तुम सब प्रकार के पदार्थ देखते हो। वे असली जान पढ़ते हैं और अनन्त प्रतीत होते हैं, जैसे कि स्वप्न में कोई हद नहीं होती। तुम नहीं जान सकते कि स्वप्न कय शुरू हुआ था। क्या आप कह सकते हैं कि काल चक्र कव आरम्भ हुआ था। दो उच्चस्थाओं के इस परस्पर विरोधको कैन्ट (Kant) ने भी बताया है। काल (समय) कव शुरू हुआ था। जब तुम कहते हो कि काल अमुक समय गुरू हुआ था, तय तुम काल को स्थापित कर देते हो। यह प्रश्न ही असम्भव है। देश कहां से शुरू हुआ था? यह प्रश्न असम्भव हैं। उस श्रोर से जहां देश गुरू हुआ तुम वहां एक विन्दु रखते हो, जहां वह गुरू हुआ था। देश का प्रारम्भ 'कहां' की करपना से विरा हुआ है, और 'कहां' की करपना में देश की करपना शामिल है। प्रश्न श्रसम्भव हैं। कारण की लड़ी कहां से शुरू हुई? यह प्रश्न असम्भव है। कारण की लाड़ी क्यों ग्रुक हुई ? यह प्रश्न श्रासम्भव है। श्रोर, यदि तुम कारण की लड़ी का कोई प्रारम्भ वताते हो, तो तुम यह भी तो देखते हो कि क्यों की कल्पना स्वयं ही कारण है। वह तुमसे पर है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका कि कोई जवाव नहीं। इस पार या उस पार कहीं भी देश, काल, वस्तु या कारण का कोई अन्त नहीं है। शोपेनहार (Schopenhauer) उसे सिद्ध करता है। हुर्वटस्पेसर (Herbert Spencer) इसे सिद्ध करता है। प्रत्येक विचारवान् तुंग्हें वतावेगा कि इनका कोई अन्त नहीं है। स्वप्तों में भी उस विशेष श्रेणी के समय का जिसे तुम स्वप्त में वोध करते हो कोई अन्त नहीं है, चाहे इस ओर हो या उस और । स्वप्नों में भी उस श्रेगी विशेष के देश की, जिसे -तुम स्वप्न में वोध करते हो, कोई सीमा। नहीं है। स्वप्नों में खस विशेष श्रेगी की कारण-परम्परा का कोई अन्त नहीं है जिसे तुम स्वप्नो में देखते हो।

इस प्रकार जागृत अवस्था में भी ऐसा ही है। वे सब लोग, जो इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यद्म प्रमाण से (या लौकिक इष्टि से) देने का यत्न करते हैं, अपनी राह भूल रहे हैं और तर्क के घेरे में चक्कर काट कर अपने को हैरान कर रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न के सब प्रत्यक्त वा प्रयोगिति (empirical) उत्तर असम्भव हैं। स्वप्नदर्शी द्रष्टा जब जागता है, तब सारी समस्या हल होजाती है। और जागता हुआ स्वप्नदर्शी द्रष्टा कहता है, 'अरे, कोई स्वप्न नहीं था, वह सब (उस रूप में भी) विलक्षल सत्य था।' इसी मांति सत्य की उपलब्धि रूपी जागृति पर, मुक्ति की वह पूर्ण अवस्था पाने पर जो वेदान्त सब के सामने रखता है, तुम देख सकते हो कि यह दुनिया निरानिर तमाशा थी, केवल की इावस्तु, कोरा भ्रम थी, और कुछ नहीं।

माया का वही प्रश्न इस तरह भी किया जाता है: -"यदि मनुष्य परमेश्वर है, तो वह अपने असली स्वभाव को क्यों भूल जाता है ?" वेदान्त का उत्तर है:-"तुम में जो असली परमेश्वर है, वह अपनी वास्तविक प्रकृति की कभी नहीं भूला। तुम में जो वास्तिविक परमेश्वर है वह यदि अपने सच्चे स्वभाव को भूल गया होता, तो वह निरन्तर इस विश्व का शासन और नियंत्रण न करता रहा होता। सर्च्चा परमेश्वर विलक्षल नहीं भूला है। वह अब भी इस विश्व का शासन और नियंत्रण कर रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं भूला है। ठीक स्वप्न की सी अवस्था है। स्वप्न में, जब तुम विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखते हो; वास्तव में वह तुम नहीं होते हो जो उन पदार्थों को देखता होता है। वह स्वप्न का इप्टा है जिसकी सृष्टि स्वप्न की अन्य वस्तुओं के साथ ही होती है, जो उन सब पदार्थों को पाता है, उन सब दश्यों को देखता है, और उन कंदराओं, पहाड़ी, तथा निद्यों में रहता है। असली स्वरूप, आत्मा, सच्चा

परमेश्वर कदापि कोई वात नहीं भूला है। यह मिथ्यात्मा ( अहंकार ) का ख्याल ही स्वयं माया की रचना है, या उसी प्रकार भ्रम है जैसे अन्य पदार्थ। गुद्ध स्वरूप कुछ भी नहीं भूला है। जब तुम कहते हो, "परमेश्वर आदमी (के जामे) में चुद्र अहंकारी आत्मा होकर, अपने को भूल क्यों गया," तय वेदान्त कहता है, तुम्हार इस प्रश्न में वह वात है जिसे तर्कशास्त्री प्रमाण में घेरे या युक्ति के चक की भूल कहते हैं। यह सवाल तुम किससे कर रहे हो? यह अश्न तुम स्वप्नदर्शी द्रप्रा से कर रहे हो या जागृत के द्रप्रा से? स्वप्नदर्शी द्रए। से तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिये, वयों कि वह कुछ नहीं भूला है। वह तो स्वयं भी वैसी 'ही रचना है जैसी कि दूसरे पदार्थ जिनको वह देखता है। और जामत अवस्था के असली द्रष्टा से तुम सवाल कर नहीं सकते। सवाल कौन करेगा ? तुम जानते हो कि स्वप्नें में प्रश्नकर्ता स्वयं स्वप्नमय अवश्य होता है, और जब स्वप्तद्शीं द्र्षा ही दूर कर दिया,तब प्रश्न कान करेगा ? प्रश्न करने और उत्तर देने की सम्पूर्ण द्वेत केवल तभी तक सम्भव है जब तक माथा का स्वप्न जारी है अथवा रहता है। केवल स्वप्नदर्शी द्रष्टा से तुम प्रश्न कर सकते हो और स्वप्नदर्शी द्रष्टा उसका उत्तर दायी नहीं है। स्वप्नदर्शी द्रष्टा को हट जाने दो, फिर तो समपूर्ण दश्य-संसार, समपूर्ण स्वप्न ही अदश्य हो जाता है। श्रीर प्रश्न करनेवाला कोई नहीं रह जाता। कौन किंससे सवाल करेगा?

यह एक सुन्दर नौका है, और यह नाविक का एक चित्र है जो नौका को नदी के आर-पार ले जाता है। मल्लाह यहा अच्छा आदमी है और वह नावं का मालिक है, किन्तु केवल तभी तक जब तक वह वास्तविक समभी जाती है। नौका का मालिक उसी अर्थ में नौका का स्वामी है जिस अर्थ में नौका एक नौका है। वास्तव में न कहीं नौका है, और न कहीं नौका का मालिक। दोनों ही मिथ्या है। किन्तु जब हम एक बच्चे से कहते हैं, "चले आओ, चले आओ, देखों, नौका का स्वामी कैसा सुन्दर है," तब नौका का स्वामी और नौका दोनों एक ही तरह के हैं। नौका के मालिक को स्वयं नाव से अधिक वास्ताविक कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

इसी तरह वेदान्त के श्रमुसार, संसार का नियामक, शासक,स्वामी, या परमेश्वर,परमेश्वर की कल्पना का सम्बन्ध इस संसार से वैसे हैं, जैसे कि उस चित्र में नाविक का सम्बन्ध नाव से हैं। जब तक नौका वहां हैं, तभी नक मल्लाह भी वहां है। जब उन्हें नौका की श्रयथार्थता का श्रमुभव हो जाता है, तब मल्लाह भी ग्रायव हो जाता है।

इसी प्रकार से नियामक, शासक, रचियता, निर्माता तभी तक तुम्हारे लिये सच्चा है, जब तक दुनिया तुमको सच्ची जान पड़ती हैं। दुनिया को जाने दो, वह कल्पना भी चली जायगी। सिष्टकर्त्तों की कल्पना में सिष्ट, "क्यों, कब, श्रीर कहां" से यह सब निहित हैं। दुनिया का "कब, क्यों, श्रीर कहां से," का प्रश्न इस दुनिया से उसी तरह सम्बन्ध रखता है जिस प्रकार मल्लाह नौका से। वे दोनों ही समग्र चित्र के भाग हैं। यदि वे दोनों एक ही भाव (दाम) के हैं, तो दोनों भ्रम हैं। 'क्यों, कब, श्रीर कहां–से 'प्रश्न भी भ्रम है। कब, क्यों श्रीर कहां–से, यह प्रश्न इस दुनिया का सारथी, मल्लाह, या नेता है। जब तुम जागते हो श्रीर सत्य का श्रमुभव करते हो, तव सम्पूर्ण संसार तुम्हारे लिये पट पर चित्रित नौका के समान हा जाता है, श्रीर क्यों, कव तथा कहां-से का प्रश्न, जो हांकने वाला या मल्लाह था, जुष्त हो जाता है। वास्तव में जो काल से परे हैं, देश से परे हैं, कारण (वस्तु) से परे हैं, वहां कोई क्यों, कव, श्रीर कहां-से नहीं है। लोग कहते हैं कि संसार का कारण पक सगुण वा साकार स्धिकत्तों है। वेदान्त कहता है, नहीं (निते)। यह निति शब्द संस्कृत में प्रायः श्राया है, श्रीर श्रमेरिकनों ने इसे विगाद कर 'निट', वह नहीं, वना लिया है। प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, वा प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जा सकता।

दूसरा मनुष्य आता और कहता है, "परमेश्वर की स्वयं अपने से प्रेम हो गया और उस ने यह संसार बनाया, उस ने शीशमहल की तरह यह संसार बनाया, और उसने अपने आप को इन सब रूपों में देखना चाहा, अतपव उस ने यह संसार बनाया।" वेदान्त कहता है, 'नेति' 'निट,' यह नहीं। तुम्हें यह अनुमान करने का कोई अधिकार नहीं है।

एक दूसरा मनुष्य आता और कहता है कि संसार की रचना हुए इतने साल बीते। वेदान्त कहता है, 'नेति,' 'निट,' यह नहीं। 'क्यों' का ठीक अर्थ माया है। मा का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है यह, और माया का अर्थ है यह नहीं। प्रश्न ऐसा है जिस का तुम उत्तर नहीं दे सकते। यह नहीं। अब प्रश्न है, क्या संसार सत्य है ! वेदान्त कहता है 'नेति,' 'माया,' यह नहीं, 'निट' (nit)। तुम इसे सत्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं ? क्योंक सत्यता का अर्थ है

वह कोई वस्तु जो नित्य है, जो कल्ह, आज, और सदा ) पकसां रहती है। यह सत्यता है। फ्या संसार सदा रहता है ? वह सदा नहीं वना रहता। इस लिये सत्यता के वर्णन की पूर्ति वह नहीं करता। तुम्हारी गाढ़ निद्रा (सुपुष्ति) में वह गायव हो जाता है। अनुभव, पूर्णता या मुक्ति की तुम्हारी दशा में वह गायव हो जाता है। इस तरह वह सदा नहीं वना रहता। फलतः उसे सत्य कहने का तुम्हें कोई इक नहीं है। पया संसार असत्य है ? वेदान्त कहता है नेति, यह नहीं, माया, निट। यह श्राति विचित्र है। संसार श्रसत्य नहीं है। वेदान्त कहता है, "नहीं, यह श्रसत्य नहीं है, क्याकि असत्य का अर्थ है वह कोई वस्तु जो वेदान्त के कथन के अनुसार कभी नहीं है, जैसे मनुष्य के सींग। फ्या मनुष्य के कभी गों के समान सींग थे ? कभी नहीं। यह ग्रसत्य है, ग्रीर संसार ग्रसत्य नहीं है क्योंकि इस समय वह तुम्हें वर्त्तमान प्रतीत होता है। वह तुम्हें उपस्थित जान पड़ता है, इस लिये तुम्हें उसे श्रसत्य कहने का कोई श्रिधिकार नहीं हैं। क्या संसार सत्य है ? नेति, निट। क्या संसार असत्य है ? नेति, निट। तो क्या संसार अंशतः सत्य और ग्रंशतः ग्रसत्य है ? वेदान्त कहता है माया, नेति, निट। यह भी नहीं। श्रसत्य और सत्य साथ नहीं रह सकते। इन प्रश्नों के ये उत्तर घेदान्त का भायावाद कह लांते हैं। इन प्रश्नों के ऐसे उत्तरों का दूसरा नाम 'मिथ्या' है, यह शब्द तुम्हारे (श्रंश्रेज़ी के) 'माइथालोजी 'शब्द का सगोत्री है। इस का अर्थ है वह कोई वस्तु जिसे हम न सत्य कह सकते हैं और न असत्य कह सकते हैं और न जिसे हम सत्य तथा असत्य दोनों कह सकते हैं। ऐसी तुम्हारी दुनिया है।

नास्तिक कहते हैं कि कहीं कोई परमेश्वर नहीं है। वेदान्त कहता है, नेति, निट, माया। वे गलती पर हैं फ्यों-कि उनके पास यह कहने की कोई दलील नहीं है कि परमे-श्वर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एक साकार परमेश्वर-है। वेदास्त कहता है नेति, निट, यह नहीं। इस तरह की बात कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वेदान्त कहता है इस राज्य में तुमको पैर नहीं रखना चाहिये, इस राज्य में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं दे सकती। इसी संसारमें तुम्हारी बुद्धिके लिये यथेष्ट (काफी) काम करने की हैं, उसे यहीं काम करने दो। "Render unto Caesar the things that are Caesar's and render unto God what is God's." सीज़र की जो चीज़ें हैं वह सीज़र को दो, और परमेश्वर का जो कुछ है वह परमेश्वर को दो।" तुम्हारी बुद्धि के लिये स्थूल लोक में ही, प्रत्यचा राज्य (ब्रह्माएड) में ही यथेष्ट काम है, किन्तु आध्यात्मिक जगत में तुम्हें केवल एक राह से आना है, केवल एक ही राह से, और वह मार्ग है अनुभव का, वह मार्ग है, प्रेम का, भावना का, श्रद्धा का वितक ज्ञान का। श्रद्धत प्रकार का ज्ञान, श्रद्धत प्रकार का परमेश्वरीय ज्ञान। जब तुम इस प्रदेशं में ठीक राह से श्राते हो, तब सब प्रश्नों का अन्त होता है, सब समस्यापँ हल हो जाती हैं। साम वेद के केन उपानिषद में एक वाक्यक है जिसका अंग्रेज़ी में कुछ कुछ यह उल्था होता है:--

"I cannot say I know it, nor can I say I do not know it;

<sup>\*</sup>नार्ड मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो न स्तंद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च॥ २॥ (केन खण्ड २)

Beyond knowing and not knowing it is."

"में नहीं कह सकता कि मैं उस जानता हूँ, न यही कह सकता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता,

यद्द जानने और न जानने से पर है।"

ठीक यही वात आधुनिक तत्त्वचिन्तक (वा विचारवान हो।।)कहते हैं। ह्वंट स्पेंसर (Herbert Spencer) अपेन फर्स्ट प्रिंसिएल्स (First Principles)के प्रथम भाग "दी अन्नोपवल" (The Unknowable) में उसी परिणाम पर पहुँचता है जिस पर वेदान्त पहुँचता है। वह जो कुछ कहता है उसे पढ़ कर तुम्हें सुनाने की ज़रूरत राम को नहीं है। किन्तु एक छोटा वाक्य पढ़ा जा सकता है।

"There must exist some principle which being the basis of Science cannot be established by Science. All reasoned out conclusions whatever must rest on some postulate. There must be a place where we meet the region of the Unknowable, where intellect ought not to venture, cannot venture to go."

ग्रधः—ऐसा कोई वीज (principle तत्व) होना ही चाहिये जो विद्यान का प्राधार होते हुए भी विद्यान के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। तर्क सिद्ध सभी परिणामी के प्राश्रय के लिये कोई स्वीकृतपत्त (निर्विवाद श्राधार) होना श्रावाश्यक है। कहीं न कहीं पर हम उस प्रदेश में अवश्य पहुँच जाते हैं जो श्रक्षय (The unknowable) है,

जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं, जहां जाने का साहस बुद्धि नहीं कर सकती।"

इस विषय में सव तत्वज्ञानियों के कथन का आशय ऐसा ही है। तनिक ध्यान दीजिये। लोग कितनी भूल करते हैं ज़व वे परमेश्वर को साभिप्राय वताते हैं, जब वे कहते हैं कि परमेश्वर ने यह अवश्व किया होगा। परमेश्वर में द्या अवश्य. होगी,परमेश्वर में प्रेम ज़रूर होना चाहिय,परमेश्वर में भलाई होना चाहिये, परमेश्वर में यह या वह गुण होना चाहिये। पेसे लोग कितनी गलती करते हैं, क्योंकि सब प्रकार का श्रेणीविभाग परिमितता (परिच्छेद) है। एक ही सांस-में तुम परमेश्वर को अनन्त और सान्त कहत हो। एक ओर तो तुम कहते हो कि वह अनन्त है और दूसरी ओर तुम कहते हो "अरे, उसमें यह गुण है और उसमें वह गुण है।" जब तुम कहते हो वह अच्छा है, वह वुरा नहीं है, तब वह परिमित हो जाता है। जहां कहीं अच्छा (भला) है, वहां बुरा नहीं है। जब तुम कहते हो, कि वह सृष्टिकर्ता है, वह प्राणी (जीव) नहीं है, तव तुम उसे परिचित्रन कर देते हो; तब तुम एक ऐसे स्थान का निर्देश करते हो जहां वह नहीं है। वह सर्व है। और पुनः जब तुम कहते हो कि परमेश्वर ने इस या उस उद्देश्य से संसार की रचना की, तब तुम परमेश्वर की ऐसी कोई वस्तु बना देते हो जो श्राकर श्रपनी करतृतों का उसी तरह जवाब दे सकता है ाजिस तरह एक मनुष्य एक मेजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपने कृत्यों का विवरण देता है। इसी तरह जब तुम परमेश्वर को किसी वात के लिये जिस्मेदार ठहराते हो अथवा किन्हीं अभिप्रायों, उद्देश्यों, या मनसूत्रों को उसके मत्थे मढ़ते हो, तव श्रमली तौर पर तुम श्रपने को मेजिस्ट्रेट या न्यायाधीश बनाते हो श्रौर परमेश्वर को वह मनुष्य, जिसने कि कुछ काम किये हैं श्रौर जो तुम्हारे समन्न श्रपने कार्यों का हिसाब देने के लिये हाज़िर हुश्रा है। यो तुम उसे परिमित कर देते हो। वेदान्त कहता है कि परमेश्वर को श्रपनी श्रदालत के सामने लाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यह प्रश्न त्यान दो; यह श्रन्याय्य (विधिविरुद्ध) है।

वेदान्त शब्द का अर्थ 'किसी भी व्यक्ति विशेष की गुलामी नहीं' है। मोहमडन (मुसलमान) शब्द मोहम्मद के नाम पर निर्भर करता है। जो कुछ मोहम्मद साहिव ने किया या कहा है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिये। किश्चियोनिटी (ईसाइयत) शब्द काइस्ट (ईसा) के नाम की गुलामी है। वौद्धमत (बुद्ध धर्म) शब्द एक खास नाम बुद्ध भगवान् की गुलामी है। ज़ोरोब्रास्टर-धर्म (पारिसयों का धर्म) एक विशेष नाम, ज़ोरोश्रास्टर की गुलामी है। वेदान्त शब्द किसी विशेष व्यक्तित्व या मनुष्य की गुलामी नहीं है। वेदान्त शब्द का शब्दार्थ है ज्ञान का अन्त या लच्य । वेदान्त शब्द का अर्थ है सत्य, और इस प्रकार साम्प्रदायिकता का उसमें श्रंश तक भी नहीं है। वह सार्व-भौम है। उसका नाम श्राप से श्रपरिचित होने के कारण, तुम उसके विदेपी न वन जाश्रो। तुम उसे सत्य कह सकते हो जैसा कि हिन्दुश्रों ने समसा श्रीर प्रचार किया है। तुम जानते हो सम्पूर्ण सत्य, जर्मनी या अमेरिका में, कहीं भी उसका अनुसन्धान हुआ हो, उसी एक परिशाम पर ही पहुँचता है। जहां कहीं भी मनुष्य सूय की श्रोर देखता है, वह उसे उज्जवल और प्रभापूर्ण देखता है। जो कोई अपने

पत्तपातीं को दूर हटा देगा और उनसे मुक्त होजायगा, वह वेदान्त के सिद्धान्तों से सहमत होगा। य तुम्हारे अपने परिणाम हैं, ये तुम्हारे अपने तर्क और निष्कर्प हैं, यदि तुम सब मत्सरों, पहले की धारणाओं और पूर्वानुरिक्तयों को रयाग कर, खुले दिलसे, उदारता पूर्वक विचार करो।

श्रव माया की इस समस्या को राम तुम्हें हिन्दुश्रों के दंग से समभावेगा कि जिस प्रकार उसे उन्हों ने श्रपने प्राचीन धर्मग्रन्थों में वयान किया तथा समभाया है। वे ज्यवहारतः उसे प्रयोग द्वारा समभाते हैं। वे इस माया की श्रिनर्वचनीय कहते हैं, जिस का परिमित श्रथ तें। भ्रान्ति हैं, परन्तु इस माया शब्द की व्याख्या है ऐसी कोई वस्तु कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जो (माया) न सत्य कही जा सकती है श्रीर न श्रसत्य कही जा सकती है, श्रीर जो सत्य तथा श्रसत्य का मेल भी नहीं है। यह सम्पूर्ण संसार माया या श्रांति है, श्रीर यह म्रांति दो प्रकार की है। हम उसे वाह्य श्रीर श्रान्तिरक भ्रान्त कह सकते हैं।

मान लो कि श्रंधेर में तुमने एक सर्प देखा। मारे डर के तुम्हारे प्राण निकल गये, तुम गिर पंड़ श्रोर चेट खा गये। क्या साँप था ? क्या साँप सत्य था ? वेदान्त कहता है कि सर्प सत्य नहीं है, क्योंकि बाद को जब तुम, स्थान पर जाते हो जहाँ पर साँप था, त्व वह वहां नहीं होता। किन्तु क्या सर्प श्रसत्य है ? वेदान्त कहता है, 'नहीं, नहीं।' तुम्हें सर्प को श्रसत्य कहने का कोई हक नहीं है। यदि साँप श्रसत्य होता तो तुम्हें चोट न लगती। सर्प एक भ्रान्ति है, श्रोर कोई भ्रान्ति सत्य नहीं है, श्रोर न वह श्रसत्य है, क्योंकि श्रसत्य का श्रर्थ है कोई

ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व कभी नहीं प्रतीत होता। तुम एक इन्द्रधनुप देखते हो। क्या इन्द्र धनुष सत्य है ? इन्द्र-धनुष सत्य नहीं है, क्योंकि जब हम उसके स्थान पर पहुँचते हैं, तब हम उसे नहीं पात, और यदि हम अपनी स्थिति वदल दें, तो हम इन्द्रधनुष की स्थिति भी बदली हुई पावेंगे। क्या वह असत्य है ? नहीं, नहीं, क्योंकि वहां, उसका अस्तित्व प्रतीत होता है, उसका हम पर कुछ प्रभाव पड़ता है। वह असत्य भी नहीं है। वह एक म्रान्ति है।

तुम द्र्पेश में अपनी तसवीर देखते हो। क्या तुम्हारी तसवीर असत्य है ? वेदान्त कहता है, "नहीं, वह असत्य नहीं है, क्योंकि वह तुम पर एक असर पैदा करती है, तुम उसे देखते हो।" पया वह सत्य है ? नहीं, वह सत्य भी नहीं है। तुम ने इधर अपना मुँह फेरा और उधर वह गायव। यह एक भ्रान्ति है। अब यह आन्ति दो प्रकार की है, भीतरी स्रार वाहरी। भीतरी स्नान्ति वह, जैसे रस्सी का सर्प समभ पड्ना। आन्तरिक आन्ति की एक विशेषता यह है कि जब वहां भ्रान्तिकारी वस्तु होती है, तव असली वस्तु वहां नहीं दिखाई पड़ती है, और जव ( असली ) वस्तु दिखाई पड़ती है, तब भ्रान्तिकारी वस्तु वहां नहीं होती। दोनों साथ नहीं रह सकर्ती, आन्तरिक आन्ति में वास्त-विकता और भ्रान्ति संग नहीं रह सकते। भ्रान्तिकारी वस्तु सर्प को, और उस के पीछे (आधार) की असली वस्तु रस्सी को हम एक साथ नहीं देख सकते। यदि सर्प वहां है तो रस्सी वहां नहीं है। और यदि रस्सी वहां है तो साँप वहां नहीं है। दो में से एक को मिरना ही होगा। दे। में से एक की मौजूदगी ज़रूर रहेगी।

किन्तु वाहरी भ्रान्ति में दोनां संग रहते हैं, श्रसालियत भी श्रीर भ्रान्ति भी। दोनों एक साध रह सकते हैं, जैसे श्रीशे में। शीशे के अन्दर की वस्तु, प्रतिविम्य श्रन्त्य है, श्रथवा, वैज्ञानिकों की भाषा में, वह एक सार्वभीम प्रतिविम्य है, श्रसत्य प्रतिमूर्ति है, भ्रान्ति है। चेहरा श्रसती वस्तु है। श्रव मुख श्रीर उसका प्रतिरूप साथ हैं। भ्रान्तिकारी वस्तु श्रथीत् प्रतिविम्य श्रीर श्रसती वस्तु शर्थात् मुख संग हैं। यह वाहरी भ्रान्ति की विशेषता है। वाहरी भ्रान्ति के संवध में हम एक वात श्रीर देखते हैं, एक निमित्त वा द्वार (medium) दिखाई पड़ता है, श्रीशे के समान विश्ववानी (माध्यम)। दर्पण माध्यम (निमित्त वा साधन) है, श्रीर भ्रान्तिकारी वस्तु प्रतिविम्य है, श्रीर वास्तिविक्ष वस्तु मुख है। इस प्रकार वास्तव में एक वाहरी श्रान्ति में, तीन जीज़ें एक साथ ही मौजूद हैं; श्रीर भीतरी भ्रान्ति में एक ही वस्तु उस समय उपस्थित है।

वेदान्तियों के अनुभव या प्रयोग जो समग्र विश्व की एकता आपके सामने सिद्ध करते हैं, जिस प्रकार के हैं वह आपको वताया जायगा। उनके प्रयोग, अनुभव और उनके धार्मिक विकास तथा सत्य के अनुभव से सिद्ध होता है कि यह संसार भीतरी और वाहरी दोनों प्रकारों की आन्तियों से बना हुआ है। जब कोई मनुष्य धार्मिक जीवन और अपने अन्दर परमात्मा का अनुभव करना शुरू करता है. तब वह केवल ,वाहरी भ्रान्ति पर विजय प्राप्त करता है। पृथ्वीतलके सब धर्मों अर्थात् ईसाइयत, मुनलमानी, बौद्धता, ज़ोरोआस्टरी, इन सब ने, वेदान्त को छोड़ कर, बाहरी मान्ति को जीतने में बड़ा काम किया है। वे जहां

तक वाहरी भ्रान्ति को जीतते हैं, तहां तक वेदान्त कहता
है वे वहुन ठीक हैं। किन्तु वेदान्त एक पग श्राग जाता है।
वह श्रान्तिरक भ्रान्ति को भी जीतता है, श्रौर दूसरे धर्म प्रायः
वहां पर पीछे ठिठक जाते हैं। तब वे कहते हैं कि वेदान्त
हमारे विरुद्ध है। नहीं, नहीं, वह विरुद्ध नहीं है। वह केवल
उसी(कमी) की पृतिं करता है जिसे उन्होंने (उक्क धर्मों ने) श्रुक्ष
किया था। वह उनकी श्रीमवृद्धि करता है। वह उनका
प्रतिद्धंदी नहीं है, वह उनका विरोधी नहीं है। किन्तु तुम
कहोगे कि यह तो हम से संस्कृत में वोलना है, यह तो
हम से यूनानी श्रापा में वोलना है। इस से तुम्हारा क्या
प्रयोजन है ?

श्रय एक श्रत्यन्त स्दम चात कही जाने वाली है। इसी लिये वड़ी सावधानी से श्राप ध्यान दें। एक रस्सी की समयश साँप या मुजंग समका जाता है। रस्सी में वहां सांप प्रगट हो गया। किस प्रकार की भानित सर्प का कारण थी? सर्प श्रान्तरिक भानितजन्य था। तुम जानते हां कि यदि साँप वहां है, तो रस्सी वहां नहीं हो सकती; यदि रस्सी वहाँ है तो साँप वहां नहीं हो सकती। एक समय में केवल एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है। यह है भीतरी भानित। फिर श्राप खयाल करें। यह सर्प या मुजंग जो प्रगट हुआ था एक भानित मूलक पदार्थ था। उसके श्रस्तित्व का कारण श्रान्तरिक भानित थी। यह साँप श्रपने पीछे (श्राधार-रूप से) स्थित रस्सी का वही काम देता है जो काम शीशा तुम्हें उस समय देता है जब कि तुम उसमें देखते हो। यह तुम्हारे लिये सावित करना है। तुम जानते हो कि शीशा निमित्त वा माध्यम रूप से तुम्हारा काम देता है, श्रौर

शीशे के माध्यम होने से, तुम शीशे में एक म्रान्तिम्लक पदार्ध – में कहता हूं—एक प्रातिवम्य देखते हो। शांशे के मामले में तुम्हें एक वाहरी भ्रान्ति मिलती है। अब यह दिखाया जायगा कि आन्तिरिक भ्रान्ति के कारण रस्सी में साप प्रगट हुआ था। यह साँप अपने नीचे स्थित वास्त-विकता या रस्सी के माध्यम अथवा शीशे का काम देगा, और उसी स्थान पर हमें वाहरी भ्रान्ति भी मिलगो।

पक लड़का तुम्हारे पास आकर कहना है, "पिता, पिता, में हर गया है, वहां साँप है।" हम पूछते हैं, "वच्चे ! साँप' कितना लम्बा था?" लङ्का कहना है "साँग लगभग दो गज लम्या था"। अन्छा, साँप मादा कितना था ? वच्चा कहता है, "वहुत माटा था। वह उस तार का सा मोटा था जो में ने उस दिन उस जहाज़ में देखी थी कि जो सैन-फ्रांसिस्को से चलने को था"। इम पूछ्ते हैं, "अच्छा, साँप क्या कर रहा था श उसने कहा, "साँप ने गेंडरी मार ली थी"। तुम जानते हो कि साँप वहां नहीं था। साँप मिध्या था, रस्सी वहां पड़ी हुरियी। रस्सी करीव दो गज लम्बी थी, और उतनी ही माटी थी जितनी कि वह तार जो उस ने उस दिन देखी थी जब कि जहाज़ सैनफ़्रांसिस्को से रवाना हो ररहा था। रस्सी भूनल पर लिपटी पड़ी थी, और मानो रस्सी के गुणों ने—उसकी मोटाई, लम्बाई, श्रौर स्थिति— श्रपने को भूगित मूलक साँप में प्राति विभिवत किया। रस्सी अपनी मोटाई, अपनी चौड़ाई, और अपनी स्थिति मान्तिमू-लक साँप में डालती है। साँप इतना लम्या नहीं था, लम्बाई तो सिर्फ रस्सी की थी। साँप उतना मोटा नहीं था, मोटाई ता केवल रस्सी की थी। साँप उस स्थिति में नहीं

या, वह स्थिति तो केवल रस्सी की थी। अतः आप स्वयाल करें कि पहले तो भीतरी भून्ति के कारण हमें साँप मिला था, और बाद को सर्प में हमन दूसरे प्रकार की भूनित की खिए की, जिसे हम बाहरी भूनित कह सकते हैं। एक के गुणा का आरोप दूसरे पर हो गया।

यह दूसरे प्रकार की भ्रान्ति है। इन भ्रान्तियों को हदाने के लिय कौन सी किया श्रंगीकार की जाय? पहले एक भ्रान्ति को हम हटावेंगे, तब दूसरी को। पहले वाहरी भ्रान्ति हटाई जायगी, श्रोर तब भीतरी भ्रान्ति।

वेदान्त के यनुसार, यह सम्पूर्ण विश्व वास्तव में केवल एक श्रविभाज्य (indivisible, श्रानिवचनीय (indescribable), सत्य के सिवाय और कुछ नहीं है. जिसे इस सत्य भी नहीं कह सकत. जो वाणों से पर है, जो देश काल वस्तु से परे है, जो सब से परे है। सत्य की इस रस्सी में, इस भीतरस्थित श्राधार में, तस्व में, श्रथवा जो चाहा तुम इसे कहा, उस में नामा, रूपा. श्रार भेदा का, श्रथवा तुम कष्ट सकते हो तेज, कार्य शालता वा स्फुणा का, श्राविर्माव होता है। ये सब सर्प के तुल्य है। वहां हम देखत हैं कि यह भीतरी भ्रान्ति पूर्ण होने के बाद बाहरी भ्रान्ति श्राती है, श्रोर वाहरी भानित के कारण हम समभने हैं कि इन नाम और रुपें, इन ब्याक्रयां और सत्ताओं में श्रपनी निज की एक वास्नविकना है, ये नामरूपादि मानों ,श्रपन श्राप पर निर्भर (जीवित) स्वतः स्थित, श्रौर श्रपने ही कारण सत्य हैं। यह रूमरी या वाहरी भूगिनत पेश की गई। अव तुम इसे समसोंगे जव हम विधि की उलट देंगे।

धर्मों (मतों)ने क्या किया है? चाहे प्यारी ईसाइयत, प्यारी

मुसलमानी की प्रशंसा में, श्रौर चाहे इन धर्मों को प्रशंसा में
यह कहा जाय कि चाहरी भ्रान्ति को दूर करने में इन
धर्मों ने चड़ा काम किया है। इन्हों ने मानवजाति की
दिखलाया है कि यदि वे शुद्ध जीवन निर्वाह करें; यदि
उनका जीवन सार्वभौम प्रेम का, देवी श्रानन्द का जीवन हो;
यदि मनुष्य श्राशा, श्रद्धा, श्रौर उदारता का जीवन जिये;
यदि उस से श्रसीम प्रेम चारों ध्रोर उमड़ कर समग्र विश्व
को परमश्वरता से परिपूर्ण कर दे; तो हमें हरेक
वस्तु में परमेश्वर मिल जाय। ज़रा ध्यान दे। सच्चा
साधु या सन्त, सच्चा ईसाई, प्यारा ईसाई, नामों में भी
परमेश्वर को देखता है। यह श्रष्ठ से घृणा नहीं करता है,
बित्क श्रष्ठ को प्यार करता है।

"Oh! Love your enemy as your self"

श्रर ! "श्रपने शत्रु को श्रात्मवत् प्यार करो।" ईस् की यह शिक्षा धन्य है! फूलों में भी वह उसी परमेश्वर के दर्शन करता है। कभी तुमने उस श्रवस्था का श्रतुभव किया? सच्चे धार्मिक लोगों ने किया है। फूल तुमसे वोलंत हैं, श्रोर पत्थरों में तुम्हें धर्मोपदेश मिलते हैं, बहते हुए नालों में पुस्तकें, तारागण तुमसे वार्तालाप करते हैं. श्रोर परमेश्वर एक मनुष्य के चेहरे के द्वारा तुम्हें श्रवलोकता है। क्या परमेश्वर को किसी बुद्धिजन्य प्रमाण की ज़करत हैं? नहीं, वह श्रपना प्रमाण श्रपने साथ रखता है। वह उस प्रमाण पर दिका हुश्रा है, जो सम्पूर्ण लोकिक तकशास्त्र श्रोर लौकिक तत्वज्ञान के परे हैं। जो मनुष्य सर्वत्र परमेश्वर का श्रनुभव करता है, वह परमेश्वर में ही रहता सहता, चलता फिरता है, श्रीर श्रपनी सत्ता रखता है। वह इस प्रकार के

धार्मिक जीवन, अभ्यास और अनुभव तथा, प्रयोगों द्वारा, वाहरी आन्ति को जीत लेता है। वह कैसे ? तुम जानते हो, तुम्हारा कहना है कि परमेश्वर इन सब रूपों में है, परमेश्वर इन सव अवस्थाओं और आकारों और प्रभेदों में है। ये सब सांप के तुल्य हैं। तथापि यदि तुम उनके पींछ देखी, तो उनके परे तुम्हें साँप के नीचे अधोस्थित रस्सी दिखाई पड़ती है। लम्बाई चौड़ाई और गोलाई का आरोप तुम साँप पर नहीं करते हो, अधोस्थित रस्सी पर करते हो। इस में तुम फेचल एक प्रकार की भ्रान्ति को हटाते हो। तुम हरेक वस्तु के पीछ परमेश्वर देखते हो, और धार्मिक जीवन की इस अवस्था की जव तुम्हें उपलब्धि होती है, तब तुम अपने मित्रों या शत्रुओं पर कारणों का आरोपण नहीं करते, किन्तु तुम उन में परमेश्वरता देखते हो, श्रोर तुम उनके पीछे परमेश्वरकी श्रंगुली या जगन्नियन्ता की श्रंगुली देखते हो; और तुम कहते हो कि एक परमेश्वरता,या एक सर्वात्मा जो परमेश्वर है,वह ये सब काम कर रहा है और मुक्ते अपने मित्रों पर हेतु वा कारणों का आरोपण नहीं करना चाहिये। इस में एक प्रकार की म्नान्ति, वाहरी मान्ति, परास्त हुई। तुम्हारी उन्नति में यह एक पग है। किन्तु वेदान्त इस से आगे बढ़ता है और तुम से कहता है, "भाई, यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर इन सब में है, तो यह पूर्ण सत्य नहीं है, इस से आगे वढ़ो।" ये सब रूप और ये सब प्रतिमाएँ श्रोर भेद या प्रभेद स्वयं परमेश्वर को धारण करते हैं, किन्तु साथ ही ये सव विभिन्न भ्रान्तियां और रूप मिथ्या हैं और रस्सी में साँप के तुल्य हैं। इस से आग़ वढ़ो, और तुम उस अवस्था का प्राप्त होते हो कि जो इन सव (वातों) से परे है,जो सम्पूर्ण कल्पना से परे है, और सब शब्दों से परे है।

यद्द श्रासत्य भी है। इस प्रकार तुम देखते हो कि वेदान्त सब धर्मों का परिपूरक है। यह संसार के किसी धर्म का खएडन नहीं करता।

यह दिखाया जायगा कि यह फहना अनावश्यक है कि
"यह संसार इस परमेश्वर ने, या उस परमेश्वर ने, अवश्य
रचा होगा"। वह सिद्ध किया जायगा कि ये कप और शक्तें,
ये विभिन्न आकृतियां और स्थितियां ही यह दुनिया है, और
दुसरी कोई वस्तु नहीं है।

ये दो त्रिकोण (triangles) हैं, और एक समकोण

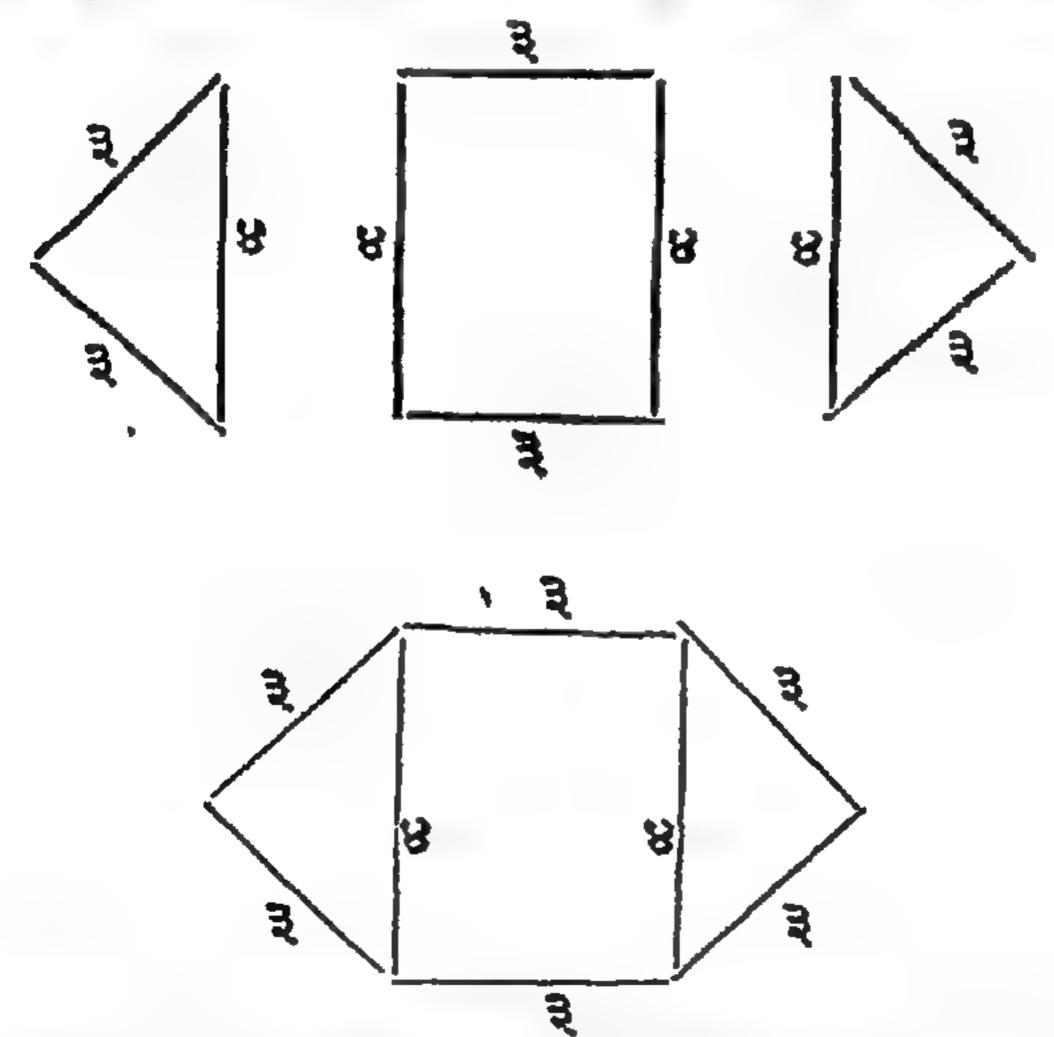

(rectangle)। ये दोनों त्रिकोण समझिमुज (isosceles) हैं, दो भुजाय बराबर हैं। दोनो समान भुजाय श्रंकर से चिह्नित हैं, और तीसरी भुजायें ४ से। समकोण में छोटे पार्श्व (sides)

३ से चिद्धित हैं और लम्बे पार्श्व ४ से। ये श्राकृतियां काराज् या दफती या किसी घस्तु की कटी हुई हैं। इन का इस तरद पर रखो कि एक संयुक्त आकृति हो जाय, अथवा त्रिकोग की जड़ (या तले) का और समकोण की एक तरफ का संग हो जाय। तय वह फ्या हो जायगा ? तब एक पटकांगा (hexagon) हम पाते हैं, जिस के सब पार्व ३ हैं। ४ श्रंदित पार्व आरुति के भीतर आ गये और अब वे पार्व नहीं रह गये हैं। यह परकाण हम कैसे पाते हैं? विकाण और समकाण की भिन्न प्रकार की स्थिति या भिन्न प्रकार के संयोग से हमें इस की प्राप्ति होती है। इन आह-तियों और इन से वनने वाली आकृति के गुणें का क्या शाल है ? परिणामभूत आकृति के गुण उस में शामिल श्राष्ट्रितयों के गुणों से विलक्षल भिन्न हैं। श्रंशास्त्रियों में तीव्य काया (acute augles) हैं, परिणामभूत आकृति में ती एए का ए। थिल कुल है ही नहीं। एक अंशाकृति में ऋजु कोण (right angles) हैं, और पांरणामभूत आकृति में कोई भी ऋज कोग नहीं है।

श्रंशाकृतियों में ४ से चिद्धित लम्ये पार्य (sides) थे; परिणामभूत श्राकृति में उतनी लम्याई की कोई दिशा (तर्फ) नहीं है। श्रंशाकृतियां कोई भी समपार्य (equilateral) नहीं थीं। उनके संयोग से बनने वाली श्राकृति समपार्य है, उस के सब कोण बहिलम्य (obluse) हैं। किसी भी श्रांशिक भाग के कोण्य बहिलम्य नहीं थे। यहां हम एक ऐसी सृष्टि देख रहे हैं, जिस के सब गुण पहले विलक्जल श्रद्धात थे। ये विलकुल नये गुण कहां से श्रा गये? तनिक ध्यान दीजिये इन निरानिर नये गुणों की सृष्टि किसी सृष्टिकर्सा ने नहीं की है। ये विलकुल नये गुण बहकावयय ( components parts) से नहीं श्राये हैं। वे एक नवीन रूप का नतीजा हैं। वे एक नर्वान स्थिति, नवीन आकार का, जिसे वेदान्त माया कहता है, परिणाम हैं। माया का अर्थ है नाम और रूप। वे ( गुण) नामों और रूपों का परिमाण हैं, यह खयाल कर लो। फिर देखो। इस त्रिकोण को ज (पच), जलजनकवायु ( हाइड्रोजेन ) होने दो; इस दूसरे को २ श्रीर तीसरे को श्रो (oxygen) होने दो। इस से तुम को ज २ श्रो, जल की प्राप्ति होती है। इन दो मुज तत्वों,हाइड्रो-जेन और ओक्सीजेन ( एक प्रकार की वायु) में अपनेर निजी गुण थे, और परिणामभून योग एक निरानिर नवीन वस्तु है। हाइड्रोजेन और ओक्सीजेन हमें जल देता है। हाइड्रोजेन भभक्त उठनेवाला पदार्थ है, किन्तु जल ऐसा नहीं है। जल में पक ऐसा गुण है जिस से हाइड्राजेन विलक्कल श्रनभिन्न है। श्रोक्सोजेन ज्वलन का सहायक है. किन्तु पानी ऐसी सहायता नहीं करता। उस में अपना निजी एक गुण है,विलकुत्त नया। फिर हम देखते हैं कि हाइड्राजेन यहुत हलका है, किन्तु श्रोक्सीजन में वैसा हलकापन नहीं है। हाइड्रोजेन गुष्वारों में भर जाता है और तुम्हें ऊपर आकाश में चढ़ा ले जाता है; किन्तु जल, परिणामभूत योग,ऐसा नहीं करता। श्रवयवरूप तत्वों के गुण परिणामभून योग से विलक्कल विभिन्न हैं। परिणामभूत योग को अपने गुणों की प्राप्ति कहां से हुई ? उसको ये गुए अपने रचियता से मिले या श्रवयवों से ? नहीं, वे रूप से, नये रूप से, नवीन स्थितिसे, आकार से आये। यह है जो हमें वेदान्त वतज्ञाता है। यह तुम्हें वताता है कि जो कुछ तुम इस संसार में देखें। वह नाम और रूप का परिशाम मात्र है। इसके और उसके

लिये, जो नाम और रूप का परिणाम हैं, तुम्हें एक सृष्टिकत्तां की स्थापना करने की ज़करत नहीं है।

यह तुम्हार सामने कोयले का एक दुकड़ा है और वहां जगमगा, चमकीला द्वीरा है। कायले के दुकड़े के गुणा से विलकुल भिन्त गुगा दीरे में हैं। हीरा इतना कठार है कि लोहे को काट सकता है। कोयला इतना कामल है कि जब तुम क राज़ पंर उसे रगड़ देते हो, तब कागज़ के दुकड़े पर उस का ानशान लग जाता है। हीरा इतना अमूल्य, वहुमूल्य श्रीर प्रभा पूर्ण है; श्रीर कीयले का दुकड़ा सस्ता, कुरूप, श्रीर फाला है। दोनां के भेद पर ध्यान दो, श्रीर तथापि वास्तव में व दोनों एक और वही वस्तु हैं। यिक्रान से यह सिद्ध है। श्रजी, श्राप कहोंगे, "मेरी बुद्धि में यह न समा यगा।" श्राप चाहे इसे मानो या न मानो, यह एक तथ्य है। इसी तरह वेदान्त आप से कहता है कि यह एक बुरी यस्तु है, और यह एक अच्छी यस्तु है। हीरा अच्छा है श्रीर कोयला खराय है। यह एक वस्तु है जिसे तुम खराय कहते हो, श्रोर यह एक चस्तु है जिसे तुम श्रच्छा कहत हो। यह एक वस्तु है जिसे तुम मित्र कहते हो और यह एक वस्तु है जिसे तुम अरि (शत्रु) वताते हो। किन्तु चास्तव में उनके नीचे एक और वही वस्तु स्थित है, ठीक जैसे कि वही कार्वन (carbon) कोयले के रूपमें प्रगट होता है और वहीं हीरे में। सो वास्तव में एक और वही ईग्वरता है जो दोनों स्थानों में प्रकट होती.है। नाम और क्य में भेद् है, और किसी वात में नहीं। वैझानिक तुम्हें चतात हैं, कि कार्यन के कण कायल की अपेक्षा हीरे में भिन्न प्रकार से स्थित हैं, हीरे के अशुओं के वनाने में भिन्न रूप के होते हैं। हीरे और कोयते में भेद नाम और रूप के कारण से है, या उस कारण से है जिसे हिन्दू माया कहते हैं। ये सब भेद नाम और रूप के कारण से है।

इसी तरह अच्छे और दुरे के भेद का कारण माया, नाम और रूप है, और कुछ नहीं; और य नाम और रूप सत्य नहीं हैं क्योंकि वे अनित्य हैं। व मिथ्या हैं, क्योंकि हम उन्हें एक समय देखते हैं और दूसरे समय नहीं देखते। पृथ्वी का यह अद्भुत व्यापार नामों और रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं; विभेदों, परिवर्तनों और संयोगों के सिवाय और कुछ नहीं है। और इन विभिन्न परिवर्तनों तथा संयोगों का कारण क्या है ? उनका कारण है आन्तरिक भ्रांति। आन्तरिक म्रान्तिम्लक इन नाम-रूपोंमें एक ब्रह्म अपने की प्रकट करता है। संसारक नामों और रूपोंमें, जो माया कहलाते हैं, परमेश्वर आप स्वयं आविभूत होता है। इस का कारण है भीतरी भ्रान्ति। उस के पार जाओ, और तुम सब कुछ हो जाते हो। वही वास्तव में देखता है जो सब में समान देखता है। हसी मनुष्य की आंखें खुली हुई हैं जो सब में एकसां एक परमेश्वर को देखता है।

गीता की कुछ पंक्षियां इसे तुम्हारे लिये और स्पष्ट कर

अहं ऋतुरहं यद्वः स्वधाहमहमीपघम्।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्॥
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः।
वेद्यं पवित्रमीकार ऋक साम यजुरेव च॥
गतिभेतां, प्रमु साक्षी निवासः द्वारणं सुहत्।
प्रमवः प्रजयः स्थानं निधानं वीजमञ्ययम्॥
तपाम्यहमहं वर्षे निगृहणाम्युतसृजाभि च।
अमृतं वेव मृत्युद्व सदस्यवाहमजुन्॥

"I am the sacrifice! I am the prayer!
I am of all this boundless Universe
The Father, Mother, Ancestor and God!
The end of Learning! That which purifies
In lustral water! I am Om! I am
Rig, Sama and Yajur. I am
The way, The Fosterer, the Lord, the Judge,
The Witness; the Abode, the Refuge-house,
The friend, the Fountain and the Sea of Life,
Which sends, and swallows up seed and seedsower,

Whence endless harvests spring! Sun's heat is mine,

Heaven's rain is mine to grant or to withhold;
Death am I and immortal Life I am!"

"में यह हूं; में प्रार्थी हूं! इस श्रसीम विश्व का में जनक, जननी, पूर्व पुरुप श्रोर परमेश्वर, ह्यान की पराकाष्ट्रा हूं!" यह जो। श्रुचिकर जल में पवित्रकारी के हैं! यह के में हूं। में श्रुक्, साम श्रोर यजुर हूं। में हूं मार्ग, प्रतिपालक, प्रभु, न्यायाधीश, गवाह, निवास-स्थान, शरण—निकेत, मित्र, जीवन का मूल सोता श्रोर समुद्र, जो वीज श्रोर वीज-बोने वाले को मेजता है, श्रोर निगल जाता है। जहां से अनन्त फसलें पैदा होती हैं ! सूर्य का ताप मेरा है,

श्राकाश की वर्षा मेरी है, चाहे दूं या रेकि; मृत्यु में हूं, श्रीर श्रमर जीवन में हूं।"

The melodious song of the Ganges, the music of the waving pine,

The echoes of the Ocean's war, the lowing of the kine,

The liquid drops of dew,

The heavy lowering cloud,

The patter of the tiny feet,

The laughter of the crowd,

The golden beam of the Sun,

The twinkle of the silent star,

The shimmering light of the silvery moon shedding lustre near and far

The flash of the flaming sword,

the sparkle of jewels bright,

The gleam of the light-house-beacon light in the dark and foggy night,

The apple-bosomed Earth

and Heaven's glorious wealth,
The Soundless sound, the flameless light,
The darkless dark, the wingless flight,
The mindless thought, the eyeless sight,
The mouthless talk, the handless grasp so tight.

'Am I, am I, am I.

गंगा का मधुर गान,

लहराते हुए देवदारु का संगीत,

सागर के समर की प्रतिध्वानियां,

गइयों का वैवाना,

श्रोस के तरल बूँइ.

भारी अधोगामी मेघ,

नन्हे पैरों की परक,

समूह की हास्यध्विन,

सूर्य की सुनहली किरण,

मौन नच्चत्र की चमक,

स्पहले चन्द्र का कपकपता (लचकता) प्रकाश्।

जो निकट और दूर उजियाला डाल रहा है।

लपलपाती तलवार की द्मक,

चमकीले रत्नें की छुटा,

श्रिधरी श्रीर केाहरेदार रात में,

प्रकाश-गृह के मार्ग-प्रदर्शक प्रकाश की ज्योति

अपने गर्भ में सेव धारण करने वाली भूमि

श्रीर बेंकुएठ की उज्वल दौलत ।

निश्शब्द् शब्द,विना लौ का प्रकाश,

श्रन्धकार रहित अन्धकार, और

पंखहीन उड़ान,

मनहीन विचार, नेत्रहीन दंष्टि,

मुखर्हीन चातचीत, हस्तहीन अति हर्

पकड़ (द्याच),

节意, 节意, 节意!

# संसार का आरम्भ कव हुआ ?

नुधवार, ६ अप्रेल १९०४ का सामण।

## महिलाओं और सज्जनों के रूप में प्यारे भगवन् !

प्रश्न किया जाता है, दुनिया कव शुरू हुई थी ? 'कब' की व्याख्या देखेन पर हम मालूम होता है 'कौन समय'। अतः प्रश्न यह है—किस समय समय का आरम्भ हुआ था ? प्रश्न इस रूप में रक्खा जाने पर, श्रवश्य हासस्यद है। दुनिया कहां शुरू हुई थी ? स्थान कहां शुरू हुआ था ? यह भी प्रश्न है, 'दुनिया कैसे शुरू हुई थी ?" कुछ चटक (फुरतील) लोग सम्भव है इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करें। किन्तु में इसे उनके लिये छोड़ दूंगा। यह काम मेरी शिक्त से परे हैं। कुछ लोग पसे हैं जो इन प्रश्नों को हल करने में श्रपने दिन वितावेंगे। किन्तु इस से होता ही क्या है ! एक हद तक पहुँच कर वे ऐसे उदर जाने हैं कि मानो एक नितान्त कठिन (चल्रमय) पत्थर की दीवार सामने श्रा गई होती है।

अव यहां मेरे पास एक चिमटा है। इस और उस तथा अन्य चीज़ों को दवा कर वह चिमटा उटा सकता है, किन्तु वह उलट कर उस हाथ का नहीं दवोच सकता जो उसे पकड़े हैं और परिचालित करता है। इसी तरह काल, स्थान, और कारण (देश, काल, बेस्तु) की त्रिमूर्ति संसार के व्यापार की धारण, कर सकती है, किन्तु जो आतमा

## उसके पीछे है उसे वह धर (पकड़ नहीं सकती।

एक वार चार मनुष्य अस्पताल पहुँचाये गये थे, क्योंकि उनकी आंखों में मोनियाविन्द था। उन्हें आया थी कि नश्तर द्वारा अस्पताल में मोतियाविन्द अच्छा हो जायगा। मोतियाविन्द से पीढ़ित ये सब लोग स्वभावतः वज्र अन्धे थे, और उनकी अय चार ही इन्द्रियां वाकी रह गई थीं। पक दिन वे खिड़की के काँच के रंग के सम्यन्ध में विवाद करने लगे। एक ने कहा, "मेरा लड़का जो विश्वविद्यालय का छात्र है यहां आया था और मुभसे कहा था कि कांच ' पीला है।' वह अवश्य पीला होगा।" दूसरे ने कहा, "मेरा चाचा, जो म्यूनीसिपल कमिश्नर है, उस दिन यहां श्राया था और मुभसे कहा था कि 'कांच सुर्व है।' वह वड़ा तेज़ है और उसे मालूम है।" तय तीसरे ने कहा कि "मेरा एक चचेरा भाई, जो विश्वविद्यालय में अध्यापक है, मुसे देखने आया था और तब उसने मुससे कहा था कि 'कांच हरा है '। अवश्य ही वह जानता होगां'। इस तरह वे काँच के रंग के सम्बन्ध में परस्पर भगहे। तदुपरान्त उन्हों ने स्वयं इस की जानने का प्रयत्न ग्रुह किया कि शिशा किस रंग का है। पहले उन्हों ने अपनी जीभ उस पर लगाई, श्रीर स्वाद लेने का प्रयत्न किया। किन्तु रंग इस उपाय से नहीं जाना जा सकता था। तव उन्हों ने उसे थपथपाया . श्रीर श्रावाज़ सुनी। किन्तु रँग का पता इस ढंग से भी न . लगा। उन्हों ने उसे सूघने का यत्न किया और उसे टरोला, किन्तु खद् ! उन की छूने,सूँघने सुनने श्रीर चखने की इन्द्रियां अन्हें नहीं वता सकीं कि कांच किस रंग का है। इसी प्रकार अनन्त को हम इन्द्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। तानिक

देखिये कि यह कैसी श्रसम्भय यात होगी; यदि श्रनन्त की श्राप इन्द्रियों के द्वारा जान सके । तय तो श्रनन्त की सान्तसे श्रवश्य होटा होना पड़ेगा। श्रन्थ (absurd)। केवल विश्वशान (Cosmic Consciousness) कर्पा परमेश्वर ज्ञान (God consciousness) द्वारा ही हम श्रन्त की जानते हैं। यह दियासलाई श्राने हाथ में लेता हूं। दियासलाई श्राने हाथ में लेता हूं। दियासलाई अगने हाथ में लेता हूं। दियासलाई उस हाथ से होटी है जो उसे पकड़े है। अब श्राप देखते हैं कि क्योंकर सान्त श्रनन्त (वा परिच्छिन्न श्रपिरिच्छिन्न) को नहीं श्रहण कर सकता १ इन्द्रियां उसे नहीं जान सकती जो उन से परे है। उन श्रंथों की भाँति, (जिन्हें काँच का रंग वताया गया था, किन्तु खुद नहीं जानते थे कि वह किस रंग का है श्रीर जिन्हों ने माई यालड़के के कथना जिसार उसे लाल पीला श्रादि मान रक्खा था), श्रपने से वाहर की किसी वस्तु पर न निर्भर करों कि वह तुम्हारे लिये श्रात्मा को व्यक्त कर देगी। मुकं वताया गया है कि ह श्रो (HO)

पानी पैदा करता है। मैं क्या यह जानता हूं ? नहीं, यद्यपि सब रासायनिक मुक्त बताते हैं कि यह सत्य है। म केवल तभा जानता हूं जब खुद प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग कर खुकता हूं। तभी यह वास्तिवक तथ्य मेरे लिये हो जाता है। कृप्ण, ईसा, या बुद्ध कोई भी हो, आप अपने से बाहर के किसी प्रमाण पर नहीं भरोसा कर सकते। उसे जानने के लिये तुम्हें स्वयं उसे अवश्य जानना होगा। तुम्हें चाहे किसी अन्छे प्रामाणिक सूत्र से मालूम हुआ हो, उदाहरणार्थ अध्यापक से, कि काँच सुखे है, किन्तु इसे, जानने के लिये तुम्हें उसे देखना होगा। एक खुवा पुरुष कहता है, "मेरे वाप का पेट अन्छा ह, वह मेरा मोजन मेरे बदले प्यां

सकता है।" क्या वह पचा सकता है? नहीं, लड़के की अपना भोजन आप पचाना पढ़ेगा। में उन महान आत्माओं को प्रणाम करता है जो संसार-विख्यात हैं, किन्तु वे मेरा भोजन मेरे वदले नहीं पचा सकते। सो तो मुक्के स्वयं ही अपने लिये करना होगा। परमेश्वर से मेरी अभिन्नता का वे (महातमा लोग) मुक्के विश्वास नहीं दिला सकते, मुक्के स्वयं यह अपने लिये करना होगा। सत्य को तो हम केवल विश्व के ज्ञान ही से ज्ञानते हैं। इस के बारे में में तुम्हें वाद को वताऊंगा।

नास्तिक और स्वाधीन चितन्क (free thinkers) कहते हैं, "में स्वयं अपने लिये अनुसन्धान कर लूंगा," और हम देखते हैं कि वे कहां तक पहुँचते हैं। यह कहता है कि रोशनी इस दियासलाई में है। श्रव हम उस का पता कहां पाचे ? इस लिये वह दियासलाई के दुकड़ २ कर डालता है, किन्तु प्रकाश नहीं पाता। फिर वह उस की बुकनी ( चूर्ण) चना दता है, तथापि रोशनी उसे नहीं मिलती। वह शरीर - को लेकर खंड खंड कर देता है, पर जीवन (प्राण) नहीं मिलता। यह हिंड्यों को चूर चूर कर डालता है, परन्तु ज़िन्दगी वहां भी नहीं है। वह कहता है कि यदि कोई " वास्तविकता " (तस्व) है, तो वह में ही हूँ, परन्तु चह अभय है। जहां तक वह पहुँचा है वह ठीक है। किन्तु अभी तक विश्व-वोध उस ने विकसित नहीं किया है, अनन्त को जानने के लिये उसने पूर्णतया स्थानीय ज्ञान (अपने परिच्छिन्न झान) से काम लिया है। परन्तु यह स्पष्ट है कि इस तरह से वह उसे कदापि नहीं जान संकता। अव हम देखें कि "वुद्धि से हम अनन्त तक पहुँच सकते

हैं, श्रीर जान सकते हैं कि एक अनन्त है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि वह क्या है। वैसे ही जैसे कि जब पीछे से आकर एक मनुष्य मेरी श्राँखें मीच लेता है, तो में जानता हूं कि वहां कोई है, श्रीर अवश्य ही वह कोई मित्र होगा, क्योंकि कोई अपरिचित ऐसा करने की धृप्रता न करेगा, परन्तु में नहीं कह सकता कि वह कीन है। यह दिवाल पर गेंद फेंकने के समान है। गेंद दिवाल पर पहुँचेगा, पर वह उलटा उछल श्रोवेगा। बुद्धि (तर्क) अनन्त में नहीं धंसती। यदि अनन्त जानां जा सकता, तो श्रहेत के स्थान में तुरन्त हैत स्थापित हो जाता, श्रीर ज्ञाता या ज्ञात कोई भी अनन्त न रह जाता। किन्तु लौकिक ज्ञान से हम विश्व-व्यापकता स्थापित देखते हैं।

श्रव, इस लोकिक इान के उत्कर्ष के सम्बन्ध में सुनिये।
पहले में तुम से बच्चे के सम्बन्ध में थोड़ा कहूंगा। बच्चे
में न विश्व का ज्ञान होता है, न उस में स्थानीय श्रधीत्
श्रपना ही ज्ञान होता है। अब यह छोटा नन्हा बच्चा
हमारे पास है। वह क्या जानता है ? जब तक वह श्रपने
सम्बन्ध में नहीं जानता, तब तक क्या हम राह देखा करते
हैं, श्रोर उस से बातचीत नहीं करते ? नहीं। जिन बस्तुश्रों
से वह घरा होता है, उन का ज्ञान उसे जब तक नहीं होता,
तब तक क्या हम कके रहते हैं श्रोर उन की चर्चा बच्चे से
नहीं करते ? नहीं। जब बच्चा बहुत छोटा है, तभी उस का
नामकरण हो जाता है, हम उसे मुनुश्रा कहेंगे। माता-पिता
बच्चे को इसी नाम से पुकारते हैं। वे उस से बातचीत
करते हैं श्रोर उस से विभिन्न वस्तुश्रों की चर्चा करते हैं।
इस से कहते हैं, तू बड़ा सुहावना है, बड़ा सुन्दर है, बड़ा

प्यारा है। व उस से माता और पिता के विषय में कहते हैं। जय वच्चा तिनक वड़ा होना है और अपने आप इधर-उधर खेलने लगता है,तय वह पंस शब्द करता है जो समक में नहीं आते। किन्तु अम्मा और दादा की वार बार कान में भनक पड़ने के कारण छोटा वच्चा भे उन ध्विनयों (आवाज़ों) की नक़ल करता है और जय वच्चा 'दा' कहता है, तब माता पिता से कहती है कि वच्चा तुम्हें पुकारता है। पिता वच्चे से कहता है, "यहां आओ," क्या लड़का इस का अर्थ जानता है ? नहीं। कंवल पिता के फैले हुए हाथों और पुचकारने से वच्चे पर इस तथ्य का संस्कार पड़ता है कि यह सब उसके (पिता के) पास जाने के लिये है। इस तरह हम देखते हैं। कि वच्चे में अपने सबन्ध वोध की उन्नति उन लोगों की संगति स होती है, कि जिन में वह

रहता सहता हैं। इसी तरह विश्व सम्बन्धी-योध उन लोगों की संगति से उन्नति करता है कि जिनमें वह होती है, और जो अपना ईश्वरत्व अनुभव करने हैं। योदे तुम खिन्नता का अनुभव करना चाहते हो,तो तुम्हें उन लोगों की सोहवत की ज़करत है कि जो बहुन रंजांदा हैं। यदि प्रसन्नता का अनुभव करना है तो उनका संग करो कि जो जीवन और प्रमुख्ता से परिपृष् हैं। और इस प्रकार केवल संगति से यह ज्ञान प्रव्योलत होता है। चाहे प्रकृति की संगति हो, चाहे उज्वल विश्व के लेखीं की, कोई वात नहीं है, किन्तु संगति उस में यह ज्ञान प्रव्योलत करती है। पिता माना प्रकारते हैं मुनुआ, मुनुआ, और वच्चा मुनुया हो जाता है। वह इसी तरह रजुआ भी हो सकता था। पेसा है या नहीं? किर तीन या चार वच्चे एक कमरे में सो रहे हा। मनुआ पुकारा जाता

है। श्रकेला मनुश्रा ही जवाव देता है, रजुश्रा नहीं देता। ज़ोर से पुकार होने पर भी रजुश्रा नहीं जागता। क्योंकि वह नहीं पुकारा गया था।

जिस मनुष्य ने आत्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लिया है उससे कोई मनुष्य अज्ञान ही के द्वारा ऐसा पूछ सकता है कि तुम घास की एक पत्ती बना दो। प्रश्नकर्त्ता कह सकता है:—"अच्छा देखों, तुम जो अपने को परमेश्वर कहते हो, तुम क्या कर सकते हो ? परमेश्वर ने सम्पूर्ण ब्रह्माड की रचना की छौर ,तुम घाम की एक पत्ती तक नहीं बना सकते। फिर भी आप अपने को परमेश्वर कहते हो। मुक्ते दिखाइये किं श्राप क्या कर सकते हो ?" क्या ईसा इसी तरह नहीं भड़काया गया था ? उसने शैतान के तानों की परवाह नहीं की, जिस ने उससे पहाड़ से फांद्ने का आग्रह किया था। किन्तु ईसा ने उसस कहा, "त् मेरे पीछे हट।" सारी शक्ति उसकी थी, किन्तु अविश्वासी के लिये वह करामात क्यों कर दिखावे। श्रगािएत करामातं भी संशय शील को विश्वासी नहीं बना सकर्ती। वह आत्मानुभव तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें भी विश्व के ज्ञान का उद्य नहीं होता । जब मैं कहता हूं, "में परमेश्वर हूं" तब मेरा क्या आशय है ? यह चुद्र व्यक्तित्व ? नहीं, यह नहीं । यह मन ? नहीं, यह नहीं। वात इस प्रकार की है। मान लो कि एक मनुष्य शास्त्री (एम. प) है, और इसकी उसने उपाधि प्राप्ते की है, मान लो कि वह राजा ह, और उसकी राजा की पदवी है, यह तो व्यक्तित्व के लिये एक व्यहरी वस्तु होगी, मानो कोई चांज़ अपर से देंकी हुई होगी। इसी तरह, मैं यदि कहूं कि

सांप काला है, तो यह (कालापन) साँप नहीं हुआ, यह तो साँप से घाहर की एक वस्तु है, साँप का एक गुण है। किन्तु जब में कहता हूं कि साँप रस्सी है, तब मेरा कथन उसे एक पूर्णतया भिन्न वस्तु बना देता है। में सम्राट हूं। सम्राट एक उपाधि है, एक पद है। किन्तु में कहता हूं कि में परमेश्वर हूं - इसका अभिप्राय वह तुच्छ श्रहं नहीं है जो तुम देखते हो, जैसे कि रस्सी साँप नहीं थी। वह एक मान्ति थी। श्रपने श्रमान-वश तुमने रस्सी को साँप सममा, किन्तु वह सत्य नहीं था, वह तो वास्तव में रस्सी थी। इसी तरह यह व्यक्तित्व एक मान्ति है। में परमेश्वर हूं श्रीर केवल परमेश्वर, नित्य, सर्व हं, कोई भी प्रतिहंही ( rival ) नहीं है।

इसे तिनक श्रीर दूर तक समक्तान के उद्देश्य से, ये दो लहरे हैं। पानी एक में जैसा है, उससे दूसरी में क्या कुछ भिन्न है ? नहीं, जल ठीक वही है। सम्पूर्ण सागर में जल ठीक वही है। यहां हम एक रूप पात हैं श्रीर वहां दूसरा। प्या श्रात्मा इसमें कीई श्रीर है श्रीर उसमें कोई श्रीर ? नहीं। केवल एक ही सर्वरूप है, वहीं श्रीहतीय है। ये देहें सब श्रात्मा की देहें हैं। वे सब मेरी हैं। कोई मेद नहीं है। विभिन्न भापाशों में 'प्रकाश' को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। श्रेंग्रेज़ीम उसे 'लाइट' (light) कहते हैं, जर्मनी में 'लिचट' (licht) इत्यादि । किन्तु शब्दमेद के होते हुए भी है वह प्रकाश ही। क्या ऐसा नहीं है ! प्रकाश ठीक वहीं है, यद्यपि हम उसे विभिन्न नामों से जानते हैं। नामों से श्रात्मा में कोई मेद नहीं पड़ता, वह श्रवश्य सर्व रूप है, (सर्व खिल्बद ब्रह्म)।

यह देह एक आविच्छिन्न देह है। यदि हाथ स्वतंत्र रूप से रहने की ठाने और कहे कि मैं रोटी कमाने वाला हूं, मैं सारी कमाई विलस्ंगा, तो यह कैस निमे ? भोजन मुख से खाया और उस पेट से पचाया जाने के स्थान पर श्रौर उसकी पोषण् शक्ति के वितरण के वद्ले, भोजन पिचकारी द्वारा हाथ में पेवस्त करना होगा। है इंसी की वात कि नहीं ? क्या रुपये हाथ में चिपट जाते हैं ? एक पीली वरैया हाथ में काट खाती है और हाथ फूल जाता तथा दर्द करता है। किन्तु यदि हाथ काट दिया जाय ते। निरन्तर पीड़ा और क्लेश रहता है, क्यांकि वह समग्र [देह] का है। इसी से जव उद्र द्वारा भोजन पचाया जाता है, तव हाथ का भी उचित अंश में पोपण होता है। समय [शरीर] एक साथ काम करता है। इसी लिये जब इम समग्र [विश्व] से अपने की काट लेते हैं; तब हम क्लेश पाते हैं, और तव तक क्लेश पाते हैं जब तक हमें अपनी विश्वन्यापकता का अनुमव नहीं होता। इस श्राभिनय (बेल) में कोई चैन नहीं भिल सकता। जब विश्व-व्यापी ज्ञान की समुन्नति होती है,तय हमें सुभता है कि सार शरीर अन्येान्याश्रित हैं, वे मेरे हैं, उनमें कोई विलगना नहीं है।

पक बार एक स्वामी एक सुनार के पास जा कर बोलां "अपनी सर्वोत्तम अंगूठी निकाल कर परमेश्वर की अंगुली में पहना दो।" तद्पुरान्त उसने जूते वाले से जाकर कहा, "अपना सब से बढ़िया जोड़ा लाकर परमेश्वर के पैरों में पिन्हा दो।" फिर वह दर्ज़ी के पास गया और उससे कहा, "अपनी सब से अच्छी पोशाक परमेश्वर को पहना दो", जिससे उसका अभिभाय अपनी देह से था। जब लोगों ने

यह सुना तो उस परभेष्वर-निन्दक पाखगृडी फहन लगे और यांत, ''दुर करे। उसे, उसे फारागार में हालना चाहिये।" षुर हराय जाने से पहिले स्यामी ने सुनवाई की प्रार्थना की। उसने कदा कि जल में डाला जाने स पहले में याप लेगों से सुख्र फरना चाएता है। उसने उन से कहा "यह नेसार किसका है ?" उन्होंने उत्तर दिया, "परमेश्वर का"। 'तारागण और सूर्य किस्तेंग हैं ?" "परमेश्वर के।" मेंतन और जो फुछ उन खेता में है ये सव किसके हैं? "परमेंद्रपर के।" इस तुम विश्यास फरने हो। वन्हीं ने उत्तर दिया, "द्रावश्य, यह ते। सत्य है।" तव उसने फहा, यह शरीर फिलका है ? उनहों ने फहा, परमेश्वर का। पैर किसके हैं ? परंगरवर के। यंगुलिया किसकी हैं ? परमेरवर की। सचमुच यह परमध्यर का है। वृिक उन्हों की दलीलों से उसने उन्दें दिखा दिया कि उसने जो फुछ कहा था टीक है, इस लिय भिःसन्देष्ट फीई दग्ड नहीं दिया जा सका। वे श्रद्यानी थ श्रीर स्वामी फ समान गएरी उनकी रिष्ट नहीं गई था।

भारत में जब फाई पुरुष मरने लगता है, तय कहा जाता है कि वह शरीर छोड़ रहा है; यहां लोग कहते हैं वह मेत या भूत को छोड़ रहा है। यहां जिस वाफ्य का व्यवहार होता है उसकी श्रपेद्दा बहां का वाफ्य प्यादा दुरुस्त है, क्योंकि यहां वाला वाफ्य स्वित करता है कि शरीर से श्रतिरक्त कोई मेत श्रन्य हैं। वहां यह भी कहा जाता है, "उसके प्राण निकल गय।" एक बार तीन मनुष्य एक साथ भेंडे हुए खुव पी रहे थे। वे वह नशे में हो गये। उनमें से एक ने कहा, "युछ खाया पिया जाय।" इस पर उन्हों ने

अपने एक साथी को मांस तथा दूसरी चींज़ लोन को भेजा ताकि वे मौज उड़ा सकें। जब वह गया हुआ था तब बाकी दो में से एक की विलवण हालत हो गई और उसने अपने साथी से कहा, "मेरा दम निकलने चहता है।" दूसरे ने कहा, 'नहीं नहीं, तुम्हारा दम न निकलने पावे," और वीमार मनुष्य की उसने नाक दवा ली, ताकि दम न निकल सके। उसने उसके कान बन्द कर दिये और मुँह भी दवा दिया। उसने समका कि इस तरह से सांस यरीर में रख सकूँगा। किन्तु हम भली भाँति जानते हैं कि इस कृत्य से उसके हाथ क्या लगा होगा। उन्हों ने सत्य का अनुभव नहीं किया था, और इस कृत्य की निरर्थकता नहीं समके थे।

कृष्ण एक दावत देने वाले थे। सब मंत्री श्रामंत्रित हुए थे, किन्तु अपनी प्रेयसी राघा को उन्हों ने निमंत्रण नहीं. दिया था। प्रधान मंत्री ने कृष्ण से राघा को निमंत्रण मेत्रने का निवेदन किया। किन्तु उन्हों ने मंत्री की वात न मान कर कहा, "नहीं।" तथापि महांमत्री ने कोई परवाह नहीं की श्रीर कृष्ण को दावत की सूचना जाकर राघा को दे दी। राघा ने मंत्री से कहा "जब श्राप मोज (उत्सव) करते हैं, तब श्राप श्रपने मित्रों को श्रामंत्रित तो करते हैं, किन्तु खुद श्रपने की नेवता तो नहीं मेजते, कि मेजते हैं दे में जाननी हूँ कि कृष्ण जी दावत कर रहे हैं। हम दोनों एक हैं। मुक्त नेवता कैसे ?

• एक दिन मजनू की माश्रका ने कहा कि मेरी तिवयत ठीक नहीं है, श्रीर कोई भी चीज़ फायदा नहीं करती। इस लिये वैद्य युलाया गया। पुरानी रीति के श्रमुसार वह तुरन्त लैशे को फहून खोजन के लिये गया, श्रार्थित उसने हाथ में पक छोटा साधाव कर दिया नाकि (खराव) खून निकल जाय। किन्तु लैली के वदन से खून नहीं निकला। परन्तु मजनू के वदन से खून की धार वह चली। इन प्रेमियों की एकता ऐसी थी। इस लिये ऐसा प्रसिद्ध है:—

खून रगे-मजनू से निकला, फस्त लैला की जो ली। इश्क में तासीर है, पर जक्वे-कामिल चाहिये॥

#### THE WORLD.

I saw, I studied and learnt it,
This Primer well did Me describe,—
Its letters were hieroglyphic toys,—
In different ways did Me inscribe,
This Alphabet, so curious one day,
I relegate to the waste-paper basket,
I burn this booklet leaf by leaf
To light my lovely smoking pipe;
I smoke and blow it through my mouth,
Then watch the curly smoke go out.

## संसार।

में ने (इस संसार को) श्रवलोका, में ने मनन किया, श्रीर जाना,

इस प्रथम पुस्तक ने मेरा अच्छा वर्णन किया था, इस के अत्तर नक्शो खिलौने थे, विभिन्न ढंगों से इस ने मुक्ते खोद कर अंकित किया- यह श्रिति विचित्र वर्णमाला, एक दिन

में रही काराज़ की टोकरी के हवाले करता हैं।
में इस (संसार क्षी) पुस्तिका के पन्ते पन्ते
श्रिपनी प्यारी चिलम सुलगाने के लिये जलाता है।
में श्रिपने मुँह द्वारा इसे पीता श्रीर फूँक देता है।
तव लच्छेदार धूम्र की वाहर जाते देखता है।

žo! žo!!!

# सम्मोहन और वेदान्त।

-----

१. इमरसेन का कहना है कि एक को चोर कही और वह चोरी करने लग पड़ेगा। दूसरे शब्दोंमें यह कि किसी तरह की तजवीज़ (उपदेश) करो श्रीर कार्य में तुम्हें उस के श्रमुरूप नतीला दिखाई देगा। यह कथन कुछ मामली के नुलिये यथार्थ है, किन्तु सर्वव्यापी रूप से नहीं। कुछ मामली में एक स्वना (तज्ञवीज़) प्रत्यच फल पैदा कर सकती है। किन्तु दूसरे मामलों में उस का विलकुल विपरीत परिणाम हो सकता है। सूचना के सीधे लागूपन पर जो लोग अनु-चित ज़ार देते हैं वे केवल आधे सत्य से ही परिचित हैं। वेदान्त के अनुसार, सूचनाएँ अपना प्रभाव उसी तरह पैदा करती हैं जैसे विजली करती है, अर्थात् अनुमान (induction) और प्रवाहन (conduction)के द्वारा। उन मामलोंमें परिणाम सीधा और सूचना के अनुरूप दोता है कि जिन में वैमारी सूचना सीधे श्राधिकरण (subject श्राधार ) को छू सकती है, किन्तु जिन मामलों में हमारी सूचना सीधे रोगी ( अधिकरण्) तक नहीं पहुँच सकती, अर्थात् वह अवस्था जब कि रोगी मनुष्य की बुद्धि सूचनाकारी मनुष्य से द्वेष रखती है और वीच में वाधक वन कर सुचना को अधिकरण (subject) के कारण-शरीर से सीधा संस्पर्श नहीं होने देती, तब परिणाम श्राश्य वा विचार किये हुए परिणाम से बिलकुल उलटा होता है। यह परिणाम अनुमान (induction) द्वारा सम्मोहन (hypnotism) है। प्रथमवर्ती

परिणाम प्रवाहन (Conduction) द्वारा सम्मोहन है।

कारण शरीर मनुष्य के सम्पूर्ण (मानसिक) संस्कारों, श्रोर श्रवकट शक्तियों का श्रनाविष्कृत (sub conscious) भंडारघर है। मनुष्य के सब काम, चेष्टायें वा गतियें, वर्ताव श्रोर दशायं (श्रवश्थायं वा स्थितियें) कारण शरीर में छिपी हुई सामग्री की फैलावट मात्र हैं, श्रोर तदनुक्ल परिणाम का होना श्रानिवार्य है। कारण शरीर मनुष्य का हृदय, ठीक मध्य (केन्द्र), वादशाह है, श्रथवा तुम उसे मनुष्य का श्राधिकरणनिष्ठ मन (subjective mind) कह सकते हो।

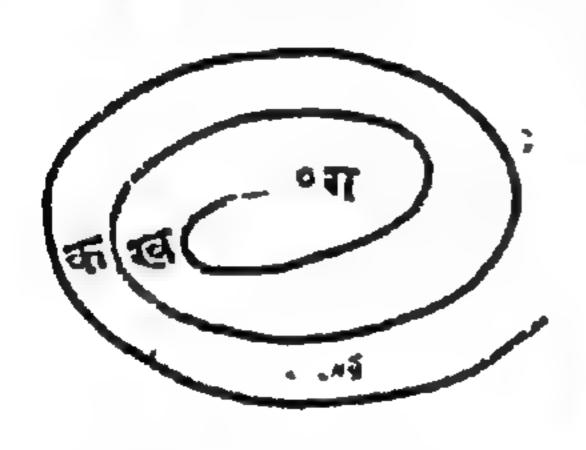

ग-कारण शरीर।

ख-सूदम शरीर या मानसता

वामानसिक श्रवस्था श्रीर

बुद्धि या प्रशा।

क-स्थूल शरीर।

स्थूल शरीर-छत कोई भी काम तुरन्त मानसिक शक्ति श्रीर विचार में रूपान्तरित हो जाता है, श्रीर कुछ दिनों तक मानसिक लोक में – साथ के चक्र में जो 'ख' से दर्शाया गया है—रहने के बाद, कारण शरीर में, जो उक्ष शक्ल में 'ग' से दर्शाया गया है—पहुँच जाता है, श्रीर वे सकल संकल्प वा विचार जो स्थूल जगतसे श्राय विना, श्रनायास, मानसिक लोक 'ख' में प्रकट होते हैं, कारण शरीर की पुरानी जमा की हुई शिक्ष मात्र हैं, जो शिक्ष फिर कारण शरीर से नीचे के लोक (स्वमशरीर) 'ख' में प्रकट होती है। इस प्रकार क, ख, श्रीर ग या तीन शरीरों का प्रस्पर सम्बन्ध कुछ कुछ

वायु जलं और जलमय वाष्य के सम्बन्ध के सहश है। अथवा वरफ, पहाड़ी नहीं और वदी फिर नीच मैदान में नदी के सम्बन्ध के समान है। वास्तव में, सम्बन्ध अविच्छिन्न है।

मान लो कि तुम राह पर कोई वीमार मनुष्य पड़ा देखते हो। स्वभावतः तुम उसकी सहायता करने पहुँचते हो। जब तुम उसकी सेवा सुश्रुपामें लगे होते हो,तव तुम्हारा उस काम की श्रोर विलक्कल ध्यान नहीं जाता, तुम पीड़ित मनुष्य की भरसक पीड़ा हरने के लिये सब कुछ करते रहते हो, तुम्हारी सव इंद्रियां और श्रंग पूर्णतया क्रियाशील होते हैं। जब तुम (पीड़ित) मनुष्य की सेवा कर चुकते हो और तुम्हारे शारीरिक अंग एवम् इंद्रियां विश्वाम पाती हैं, तव तुम स्वभावतः देखोगे कि वह कियाशीलता और शक्ति जो पहले इंद्रियों के लोक में काम कर रही थी 'ख' लोक में पहुँच जाती ह। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा चित स्वभावतः तुम्हारे किये हुए कामों का चिन्तन करने लग जाता है, श्रीर तुम ज्ञानतः कार्य की भलाई या शूरता पर विचार करने लग पड़ते हो। कुछ कुछ देर के वाद यही शक्ति जो 'ख' लोक में काम कर रही थी, वहां न दिखाई पंडेगी । वह कहां चली गई ? क्या वह गायव हो गई है ? ऐसा नहीं हो सकता, क्येंकि प्रकृति ( कुद्रत ) में कुछ भी खोता नहीं है। चेदान्त के अनुसार यह शक्ति अदृश्य हो गई है, और उप—सवतन अवस्था (subconscious state) 'क', कारण शरीर में पहुँच गई है, और इस प्रकार से कारणशरीर में जो शिक्ष संचित होती है, वही 'ख' लोक में हमारे स्वप्तों में, हमारे श्रान्तरिक भावों में, श्रान्तरिक रुचियों, प्रवृत्तियों श्रीर शीलें। में प्रकट होगी। वेदान्त के श्रमुसार यह रुचियों की उपपत्ति (rationale) का वर्शन है।

### परीचात्मक प्रमाण्।

् किसी मनुष्य की जागृत या सम्माहित अवस्था में उसके कारण शरीर तक सीधी या फेरफार से पहुँच होने दो। वहां जिस प्रवृत्ति या रुचि की भावना पहुँचेगी, वह निः सन्देह उचित समय में स्वयं प्रकट होगी। जब कोई मनुष्य सम्मोहित होता है, तब की उत्तर-सम्मोहन सूचना (post hypnotic suggestion) जो जागने के वाद समोहित पुरूष। से किसी विशेष समय पर काई विशेष कार्य करवाना चाहती है, वह सूचना कार्य करने की प्रवल रूचि के रूप में ठीक समय पर निस्सन्देह सफल हागी । इस प्रकार, जैसा कि इस कार्य में जो कुछ कारण शरीर में सूचना के प्रवेश से स्पष्ट प्रकट किया जा सकता है, मनुष्य कृत सभी कामों में कारण शरीर में प्रविष्ट पहले की सूचनाओं का अस्तिस्व है, ऐसा वेदान्त वतलाता है। उन सूचनाओं का कारण चाहे इंद्रिया का सम्मोहन हो, या आन्तारक संस्कारों का सम्मोहन हो। श्रथवा सम्मोहन का कोई भी रूप हो, जिस ( सम्मो-हन) संपूर्ण संसार वेदान्त के अनुसार वना हुआ है। कारण शरीर में स्वस्थता की सूचना भरने दो, स्थूल शरीर . में परमेश्वरता की सूचना व्यापने दो, मॅनुष्य महातमा हुए विना नहीं रह सकता। कारण शरीर को गुलामी श्रीर कमज़ोरी की सुचनार्थ्यों से परिपूर्ण होने दो, स्थूल शरीर का दुर्वल और दास्य शील होना अनिवार्य है। अपने फल का मसुष्य आप ही विधाता है, क्योकि उसी का कारंश शरीर उसकी सम्पूर्ण परिस्थिति का जिस्मेदार है।

जिस प्रकार स्वप्नचार (Somnabulism सोते सोते चलने) या सम्मोहन की अवस्था में एक मनुष्य को उस स्थान पर भील दिखाई पड़ती है, जहां दूसरो के लिये कोई भील-बील नहीं है; वह मिलुयां के तालाव का देखता है, जहां दूसरों की कोई तालाव दिखाई नहीं देता; श्रीर वह उन चीजों को देखता है, जो दूसरों के लिय कभी मौजूद नहीं थी; ये सव दश्य वा अलौकिक कार्य उस संमोहित मनुष्य के निजातमा से ही उत्पन्न और राम्ति होते हैं। उसी प्रकार वेदान्त के अनुसार मनुष्य द्वारा देखा जाने वाला सम्पूर्ण संसार विशुद्ध रूप से केवल मनुष्य के निजात्मा से ही धारण किया जाता है। स्वप्न-चारिक और सांसारिक अवस्थाओं के दश्यों वा अद्भुत न्यापारो में इतना ही अन्तर है कि पूर्व वर्ती अपेदासत अल्प जीवी तथा थोड़े काल की स्थिति वाले होते हैं। यह ठीक वैसी ही बात है जैसे कि कोई मनुष्य सम्मोहन की अवस्या में लाया जाकर श्रपने श्राप से भुला दिया जाय श्रीर उससे फिर निकाला न जाय । संसार के सव मनुष्य संसार के बिचित्र जादू में मोहत हैं, श्रौर उन का यह मोह भंग होने में वहुन, वहुत समय लेगा, और तव तक वना रहेगा, जब तक कि कोई ब्रह्मज्ञानी जीवन-मुक्त आकर उन के मोह को दूर करके उन को असली - ब्रह्मद्यान ( निज स्वरूप का ज्ञान ) न दे ले, और वे स्वस्वरूप में जाग न उठें। वह जो सार पदार्थ है, और जो सम्पूर्ण हश्य वा व्यापारका आधारभूत है,वही अवश्य सत्य है,और जो कुछ उस के ऊपर श्रारोपित है, वह श्रवश्य भ्रमात्मक व्यापार वा दृश्य है। कारण शरीर का आधार वा अधिष्ठान जो सव श्रवस्थाओं में, सुग्धावस्था में, जागृत श्रवस्था में, स्वप्न की अवस्था में, और गाढ़ निद्रा आदि की अवस्था

मै-पकसां रहता है, वहीं सच्चा आतमा या सत्य मात्र है। दूसरी हरेक वस्तु उस के ऊपर आरोपित (किएत) है, और अमात्मक दृश्य वा व्यापार है। आत्मानुभव का अर्थ लाचारी और मोह की अवस्था से मुक्त होना तथा दिखाई पढ़ने वाले दृश्य (व्यापार) को इस परम, सत्य में लीन कर देना हैं। माता और पिता की कल्पना वा सूचना (suggestion) के द्वारा जिस का अनुमोदन इन्द्रियों की सूचना से हुआ, संसार को मोह-निद्रा प्राप्त हुई, और ठीक हंग से प्रतिकृत सूचना वा कल्पना द्वारा उस का निवारण हो सकता है।

### शुद्ध आत्मा यलत क्यो चला ?

यह क्यों श्रीर किस लिये तथा सम्पूर्ण चिन्ता सम्मोहन का एक श्रंश श्रीर परिमाण है; वे मूल कारण के वच्चे श्रीर प्रजा हैं। यह सवाल करन का श्रर्थ है कि कार्य के द्वारा कारण को काचू में लाने की श्राशा की जाय, बच्चे को पिता से श्रागे रखा जाय, श्रीर, गाड़ी को घोड़े से श्रागे रखा जाय। यह 'क्यों' की प्रवृति श्रीर सवाल करने की रुचि तथा यह सम्पूर्ण प्रश्न-प्रवाह व्याप्त सम्मोहनावस्था का एक भाग वा श्राविभाव (manifestation) है। मोह-नाश की श्रवस्था में ये कोई भी वर्तमान नहीं रहते। श्रसली मूल श्रवस्था में इस में से कोई भी मौजूद नहीं होता, कोई भी प्रश्न सम्भव नहीं होता। यह सम्पूर्ण हेतु-माला कागज़ के दुकड़े पर खिंचा हुश्रा एक घूम-घुमौश्रा चक्र है जिस का कभी भी श्रन्त नहीं होता। यह कारण-श्रंखला कभी रुकेगी नहीं, पेंच पर पेंच डालती हुई घूमती चली जायगी, किन्तु एकमेव सत्य कागज के दुकड़े के समान है जिस पर थे

सव चक्कर और लपेटे ठहरी हुई हैं। वह (सत्य) शृंखला से परे हैं। इस प्रकार 'क्यों और किस लिये इत्यादि' प्रश्न करने की चेष्टा करना, कागज़ की चक्र का यह अथवा वह . सिरा बनाने के तुल्य हैं, मानों कागज़ चक्र के सब घुमाओं (चक्करों), लपेटों और फेरों में मौजूद नहीं था। इस लिये सम्पूर्ण संसार को राम की आहा है कि अपने आप को तुम ज़ंजीर या घूम-घुमौआ चक्कर अथवा साँप की केंचलीम उलका हुआ न समको। अपने आप को साँप की केंचली का नियन्ता, शासक और मालिक समको, जानो, तथा अनुभव करो, और (तव) कारण-माला से तुम्हारा परे हो जाना नियंचत है। ठीक यही सत्य है, यही सत्य है। ॐ

30! 30!!!

# मनुष्य, अपने भाग्य का आप ही स्वामी है।

तां० २४ जनवरा रेप०२ को गोलडेन गेट हाल में दिया हुआ न्याख्यान ।

महिलाओं और सन्जनों के रूप में आखिल विश्व के

श्राज का विषय है "मनुष्य, श्रपने भाग्य का श्राप ही स्वामी है"। हम मनुष्य का विचार उसके वास्तविक स्वरूप के श्रनुसार करते चले श्राय हैं। वास्तविक मनुष्य, सत्य मनुष्य परमेश्वर है, परमात्मा है, जगदीश्वर के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है। वास्तविक मनुष्य केवल एक ही शरीर के भाग्य का स्वामी नहीं है, विक सम्पूर्ण विश्व का स्वामी है।

श्राज 'मनुष्य' शब्द हम उसी श्रथं में ग्रहण करेंगे जिसमें वेदान्तियों का सुहम शरीर ग्रहण किया जाता है, श्राप उसे इच्छा, संकरण, वासना का पुनला कह सकते हैं। इस परि-मित श्रीर संकीण श्रथं में भी मनुष्य श्रपने भाग्य का श्राप ही स्वामी है। इस प्रश्न के विभिन्न पहलू हैं। उन सब पर एक ही दिन में विचार नहीं किया जा सकता। श्राज, हम केवल सुहम लोक की दृष्टि से प्रश्न पर विचार करेंगे।

शायद यह विश्वास करना सरलतर है कि पैदा हो जाने पर मनुष्य अपनी परिस्थिति को बहुन कुछ बदल सकता है। माना कि एक मनुष्य एक विशेष परिस्थिति में डाल दिया. गया है, यह विश्वास करना सरलतर है कि वह अपनी परिस्थिति को थोड़ा या बहुत काबू में रख सकता है, वह

परिस्थितियों का मालिक वन सकता है, वह उनसे ऊपर उठ सकता हैं, और अपने को शिला भी दे सकता है। श्रत्यन्त गरीच लड़के से घह श्रपने को देश का सबसे चड़ा धनवान वना सकता है, जैसा कि कुछ लागों ने किया है। मुफलिंस भी अपने को लोकमान्य और लोक-विख्यात वनाने में सफल हुए हैं। वहुत हो ज़लील हालत में पैदा होने चांल मनुष्य श्रपने को श्रति समुन्नत करने में सफल हुए हैं। नेपालियन बानापार्ट का मामला ले लो, शक्सपीयर की वात ले लो, लंदन के एक नगर-श्राध्याति (लार्डमेयर) ह्यिंगटन की वात ले लो, चान के एक प्रधान मंत्री की चात ले लो जो किसी समय गरीव किसान, निर्धन खेतिहर (किसान) था। यह सिद्ध करना सरल है कि इस संसार में जन्म होने पर हम अपने जीवनकाल में ही अपनी हालत वदल सकत है। यह सावित करना आसान है, किन्तु प्रश्न का कठिन भाग तब आता है जब वेदान्त कहता है कि अपने जनम श्रीर श्रपने माता पिता के भी कर्ता तुम्ही हो। वच्चा मनुष्य का पिना है, किन्तु केवल इतना ही नहीं, घचचा श्रपने पिता का भी पिता है। यह सिद्ध करना कठिन है। किन्त वेदन्त कहता है कि चाहे जिस और से प्रश्न को देखो, श्रपने भाग्य के तुम श्राप ही विधाता हो। यदि तुम जन्मान्धं हो, तो भी श्रपंन भाग्य के तुम्ही मालिक हो। तुम ही ने श्रपने श्राप को श्रन्धा वनाया है। यदि तुम दरिद्र मातापिता की सन्तित हो. ता भी तुम्ही अपन माग्य के स्वामी हो, क्योंकि तुमने अपने आप का गरीव माता पिता से पैदा किया है। यदि तुम अत्यन्त अवांछनीय अवस्था में पैदां हुए हो, तो भी तुम्ही अपन भाग्य के मालिक हो, तुम्ही ने यह भी किया है। पैदा होने पर भा तुम्ही अपने भाग्यके मालिक

हो। आज हम प्रश्न के इसी पहलू पर विचार करें। मनुष्य अपने जन्क (मात-पिता) आप ही कैसे चुनता है ? दूसरे शब्दों में, आज हम किसी हद तक जीव के आवागमन की ह्यवस्था पर विचार करेंगे। उसके केवल एक अंश का हम लेंगे।

कुछ लोगों का विश्वास है कि जब मनुष्य मर जाता है, तव वह विलकुल मर जाता अर्थात् नप्ट हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य के मर जाने पर एक भावना-सृष्टि (संकल्पज ) परलोक के अस्तित्व का निरूपण हमें करना ज़रूरी है, ऐसे लोक का कि जिसका कोई निर्विवाद प्रमाण हम इस दुनिया में नहीं दे सकते, ताकि अपने अन्तर्वर्ती, सहज, स्वामाविक श्रमरता के विचार का समर्थन हो, ताकि हमारी अन्तर्वर्ती अभिलाषा के कारणों का निर्देश वा स्पप्री-करण हो कि हमारे कुटुम्बी न मरे और हम अपने मिनों को मरते न देखें। कुछ लोगों का इस ढँग का विश्वास है, श्रीर इन लोगों के पत्त में भी कुछ सत्य है। इन लोगों की श्रोर जो सत्य है उस पर इसी हाल (कमरे) में उस दिन शाम को विचार किया गया था। किन्तु यह सम्पूर्ण सत्य नहीं है। मृत्यु के वाद तुम्हारा नरक जाना या स्वर्ग में प्रवेश करना सम्पूर्ण सत्य नहीं है। हमें इस लोक में अर्थात् भौतिक अस्तित्व के लोक । स्थूल जगत में मामले को समकाना होगा। श्राप के आध्यात्मिक लोक के नियमों को आप के स्थूल लोक के नियमों के उर्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यहां एक मनुष्य भूमि के भीतर तुपा है। "मही मही में मिल जाती है", ऐसा उस की कब पर कहा जाता है। किन्तु तनिक समभ लो। देह अवश्य मही को

लौट जाती है, किन्तु देह का नाश नहीं हुआ, केवल उसका क्षान्तर हो। गया है। देह के स्थूल तस्य बदले हुए क्ष्म में वर्तमान हैं. वे नष्ट नहीं हुए हैं। तुम्हारे मित्र का वहीं शरीर का पर सुन्दर गुलाब के रूप में फिर प्रकट होगा, तथा किसी दिन फलों और बृद्धों के रूपमें उसका फिर आविर्माव होगा। उसका नाश नहीं हुआ है।

श्रच्छा हमें सन्देह किस वात में होता है ? क्या श्रात्मा, सत्य, बास्तविक परमेश्वर का नाश होगया है ? नहीं, नहीं। उसका फदापि नाश नहीं हो सकता। श्रमला व्यक्ति, सत्य मनुष्य का फदापि नाश नहीं हो सकता, वह कभी नए नहीं किया जा सकता। तो फिर हम संदिग्ध (संदेहाकुल) किसके सम्बन्ध में हैं ? यह है सूदम शरीर, जिस दूसरे शादों में श्राप मानिसंक वासनाय, मानिसंक भावनाय, मनोविकार, मनोभिसाषार्य, चित्त की साससाय, अन्तःकरण की आकां-चायें और संकल्प कह सकते हैं। इन्हीं का सूच्म शरीर वना है इस सुद्म शरीर का क्या हुआ ? मनुष्य भूमि में गड़ा है, तो क्या ये चीज़ भी तुपी हुई हैं ? नहीं, नहीं। ये तोपी नहीं जा सकतीं। तो फिर उनका हुआ क्या ? सारा प्रश्न इस सूचम शरीर का है कि जो तुम्हारी मानसिक किया-शक्ति, आन्त-रिक क्रियाशीलता या भीतरी विकारों, भावनाओं और कामनाओं का वना है। इस शक्ति, विकारों, भांतरी इच्छाओं श्रादि के फलका, इन के संयोग या समूह का क्या होता है? यह कहना कि यह आध्यातिमक लोक को-यहाँ मेरा श्रभिप्राय उस लोक से है जिसे श्राप यांत्रिक नियमों से नहीं सिद्ध कर सकते—चला जाता है, तुम्होर विचार से भले ही बिलकुल ठीक हो, किन्तु विज्ञान (Science) इसी स्थल

लोक में प्रमाण चाहता है कि इस शक्ति का फ्या हुआ। श्राप वह श्रटल, सार्वभौम नियम जानते हैं, जिसे विद्वान ने सब सन्देहीं से पर कर दिया है, कि इस संसार में नाश किसी भी वस्तु का नहीं होता। शक्ति के आग्रह का नियम (Law of the Persistence of Force), पदार्थ के अवि-नाशत्व का नियम (the Law of the Indestructibility of Matter), शक्ति क संरक्षण का नियम (the Law of the Conservation of Energy) आपको बताते हैं कि कोई भी वस्तु नप्ट नहीं हो सकती है। अच्छा, यदि शरीर का नाश नहीं हुआ, केवल उसकी दशा वदल गई, और यदि हम में स्थित परमेश्वरता का नाश नहीं होता चल्कि वह नित्य निर्विकार रहती है, तो फिर इन मनोभिलापाओं, मानसिक कियाशक्ति, आन्तरिक जीवन का ही नाश क्यों हो जाना चाहिये ? उनका नाश क्यों हो ? शक्ति के संरत्तण का अनि-वर्षि नियम हमें वताता है कि उनका नाश कभी नहीं हो सकता। तुम्हें यह कहन का कोई हक्ष नहीं कि उनका नाश हो गया। उन्हें अवश्य जीना होगा, वे अवश्य जीवती हैं। वे चाहे अपना स्थान चदल दें, वे अपनी दशा चाहे चदल द, परन्तु उनका जीना ज़रूरी है, उनका नाश कदापि नहीं हो। सकता। ठीक इसी तरह कि जव तुम एक मोगवती ले कर जलाते हो, तब हम देखते हैं कि आध घंटे में वह सब समाप्त हो जाती है; मोम, बसी, सब कुछ चली जाती है। किन्तु रसायन विद्या लिद्ध करती है कि उसका नाश नहीं हुआ, वह लुप्त नहीं हुई है। भुकी-परीचा-नली (bent test tube) के द्वारा जिसमें तेज़ाब (Caustic Soda) और एक दूसरा रसायनी पदार्थ हो, यह प्रकट हो जाता है कि मोमबत्ती का जो सब अंश नए हुआ प्रतीत होता था वह

भौजूदं है, उस भुकी-परीज्ञा नली में रुका हुआ है। पानी से भरी हुइ तशतरी (थाली) का सव पानी भाफ हाकर उड़ जाने पर साधारण मनुष्य कहेगा, पानी का लोप हो गया, जल जाता रहा, किन्तु स्थूल पदार्थ-विद्यान हमें वताता है कि जल जाता नहीं रहा है। प्रयोगी से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह हवा में विद्यमान है, उसका नाश नहीं हो सकता।

इसी तरह जब मनुष्य मरता है, उसकी मानिसक शक्षियों उसकी इच्छाओं, मनोविकारों, भावनाओं की देखने में हानि होती है, और स्पष्ट में उनकी मृत्यु हुई प्रतीत होती है, किन्तु वेदान्त मानो अपनी आत्मा क्यी रसायन विद्या लेकर आता है और प्रयोगतः सिद्ध करके तुम्हें दिखा देता है कि उनका नाश नहीं हुआ है और न नाश होसकता है। यदि उसका नाश नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ है हमें इस प्रश्न को वैसे ही हल करना होगा जैसे हम गािएतके प्रश्न को हल करते हैं। हम एक सवाल ले लेते हैं, और उसकी निर्दिए वा स्वीकृत बातों.(data)तथा ज्ञातव्य वस्तु (quisita) पर, और अनुमान (hypothesis) तथा आवश्यक परिणाम पर दृष्टि डालते हैं। हम दोनों पहलुख्रों पर विचार करते हैं। कभी कभी केवल श्रमान या स्वीकृत पद्म पर ही विचार करने से हमें पूरी चात सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हो जाती है, और कभी कभी हमें परिणाम या ज्ञातच्य चात को लेकर उस पर विचार करना पड़ता है, श्रीर वार वार विचार करना होता है, और ज्ञातव्यपद्म को स्वीकृतपद्म से संयुक्त करना पड़ता है, या परिणास को अनुमान से संयुक्त करना पड़ता है। श्राच्छा, स्वीकृत पत्त क्या है, श्रीर ज्ञातव्य वात क्या है? जीवन और मृत्यु।ये हैं जानने की वात और जानी हुई

वात । जनम का व्यापार स्वीकृत' पक्ष के समान है, और मृत्युका व्यापार ज्ञातव्य वस्तु के समान है, अथवा व्यतिक्रम (vice versa) से। बात एक ही है। यहां दुनिया में इतन अधिक मनुष्यों का जन्म हो रहा है और वहां इतने अधिक की मौत हो रही है। ये लोग जो मरते प्रतीत होते हैं, यदि उनकी मानसिक शक्ति, या उनकी इच्छा इत्यादि भी उनके साथ मर जाती है, तो इस प्रकार का अनुमान करने से आप विशान के स्थापित नियमों के विरुद्ध एक वात निरूपण करते हैं। यदि हमारी मानसिक शक्षियां चली जाती अर्थात् नष्ट हो जाती हैं, तो कुछ नहीं (श्रूप) मे कुछ वस्तु चली जायगी। किन्तु आप जानते हैं कि यह शसरभव है। कुछ वस्तु 'कुछनहीं' में कदापि नहीं पैठ सकती। इस भूल से वचने के लिये आप फो अवश्य विश्वास करना होगा कि मृत्यु के वाद मानसिक इच्छाये, मानसिक शक्ति श्रीर मानिसक किया-शीलता 'कुछ नहीं' (श्रूत्यता ) में नहीं समा जातीं। तुम्हें पहले यह मान लेना ज़रूर होगा, तुम्हें यह स्वीकार कर लेना होगा। तुम्हें यह मान लेना उचित है, और तब दूसरा प्रश्न होगा, उनका क्या होता है ?

मानिसक इच्छान्नें। श्रादि का क्या होता है, ग्रव इस दूसरे प्रश्न का विचार हम जन्म के ज्यापार पर विचारते हुए करेंगे। विभिन्न योग्यतान्त्रों, विभिन्न रुचियों, विभिन्न प्रवृत्तियों, विभिन्न कपालरेखान्त्रों, विभिन्न मस्तिष्क-एचना के कितने ही लोग इस संसार में पैदा होते हैं। कुछ लोगों का दिमाग भारी होता है, कुछ का बहुत हलका होता है, कुछ का किर गोल होता है, दूसरों के सिर समकोणकाट (oblong) होते हैं। यह प्या वात है १ एक ही जनकों के

चच्चे पूर्णतया मतिकूल प्रवृत्ति के होते हैं। कितने माता-पिता एक ही घरमें हरसहाय और रामसहाय को जन्म दे रहे हैं, नन्दू और नन्दू के भाइयाँ को एक ही घरमें पैदा कर रहे हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थी, एक ही छात्रावास में रहते हैं श्रीर एक ही श्रध्यापक से पढ़ने पर भी विभिन्न चित्तिया के होते हैं, विलकुल विपरीत रुचियों के होते हैं। पक गािशत को पसन्द करता है,दूसरे की रुचि इतिहास पर होती है। एक कवि होता है, और दूसरा कुन्दज़हन। लोगों की मनोचुत्तियों और स्वभावों में कोई अन्तर है या नहीं? अस्तर है। तुम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग पैदायशी परिपक्व होते हैं, वे अपने वचपन में ही तेज़ होत हैं। दूसरे श्रापने लङ्कपन में भी वहुत सुस्त होते हैं। विदान्त का सवाल है कि प्रवृत्तियों श्रीर रुचियों के प्रभेद का क्या कारण है ? यदि आप यह कह कर इस समस्या को हल करते हैं कि यही परमेश्वर की मज़ी है, यह परमेश्वर का कार्य है, तो यह कोई जवाव नहीं है। यह तो केवल प्रश्न का टालना है। प्रश्न का टालना नो अदार्शनिक वा श्रतात्विक है, यह तो श्रपनी मुखिता की घोषणा करना है। विद्यान के मान्य नियमों से यह समकाश्री।यदि श्राप यह कहते हैं कि 'अपने वचपन से ही इन विभिन्न इच्छाओं को लकर जो वे जनम ग्रहण करते हैं 'यह 'परमेश्वर की मर्ज़ी है, तो विद्यान के प्रस्थापित नियमों का आप उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार तो आप श्रमली तौर पर निरूपण करते हैं कि 'कुछ नहीं' से कुछ वस्तु वाहर आ रही है। और यह श्रसमभव है, शाप जानते हैं। इस कठिनता से वचने के लिये, आप को वह मानना वा ग्रहण करना पहेगा कि स्वभावों और प्रवृतियों का यह प्रभेद वच्चा मानो परलोक

से अपने साथ लाता है। ये विभिन्न प्रकार की इच्छाये 'कुछ नहीं' से बच्चे नहीं लाते हैं, चिरिक कुछ वस्तु से उन का आना हो रहा है। 'कुछ नहीं' से वे अस्तित्व में नहीं श्रारही हैं। उन का अस्तित्व पहले भी रहा है। दूसरे शब्दो में, ये सब बासनायें, जिनको लोग जन्म के समय अपने साथ लाते हैं, पहले के उपस्थित रूप से लाई जाती हैं। ये इच्छायें कुछ समय पहले मौजूद थीं। यहां पर हम जन्म सम्बन्धी ज्ञातन्य विषय (quisita of birth) श्रीर मृत्यु के स्वीकृत तथ्य (data of death) पर विचार कर रहे हैं। वेदान्त दोनों को मिला देता और कहता है, जब मनुष्य मरता है, मरने के समय की उस की अपूर्ण इच्छाओं का नाश नहीं हो सका । विभिन्न स्पष्ट इच्छाश्रों से युक्त यह पक अजनवी यहां पैदा हुआ था। उस की इच्छायें 'कुछ-नहीं से नहीं आ सकती थीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो इच्छायें मनुष्य के साथ क्रव्र में तोपी गई थीं वही घर में पैदा होने वाले नवीन मनुप्य के साथं फिर प्रकट होती हैं। यदि आप यह मान लो, तो आप उस भयंकर भूल से वच जाते हो जो श्राप ने यह कहकर को थी कि कुछ चीज़ 'कुछ-नहीं' में खोगई है, और 'कुछ नहीं' से कोई चीज़ निकल आई 'है। हिन्दुओं के इस कर्म के नियम को मान लेने से आप उस विकट कठिनाई से छूट जाते हो, श्रोर मृत्यु तथा जन्म का सम्पूर्ण दश्य वा व्यापार विलकुल स्वाभाविक हो जाता है, एवं प्रकृति के क्रानुनों तथा इस विश्व के साम्य वा मेल के मान्य नियमों के सर्वथा अनुकूल हो जाता है।

फिर तुम देखते हो कि कम का यह क़ानून तुम्हें तर्क के पक दूसरे नियम के द्वारा जिसे तत्ववेत्ता कार्पएय का क़ानून

(law of parsimony) कहते हैं, स्वोकार करना होगा। जब कोई वात स्वाभाविक और साधारण नियमों से समभाई जा सकती है, तब हमें खींचातानी की, अस्वाभाविक और आनुमानिक व्याख्याओं से न काम लेना चाहिये। कम का कानून अत्यन्त स्वाभाविक, अत्यन्त स्पष्ट और अत्यन्त वैद्यानिक व्याख्या करता है। इसे छोड़ कर फालतू या लौकिक व्याख्याओं को आप न अहण करें।

यहां पर एक प्रश्न होता है। वैद्यानिक कहते हैं, ओ नहीं, स्रो नहीं, नवजात शिशुर्सो की विभिन्न प्रवृत्तियों की - व्याख्या हम कर्म के क़ानून के द्वारा न करेंगे, हमें कर्म के क़ानून का सहारा नहीं लेना चाहिये, वंश-परम्परा के क़ानून (Law of Heredity) के द्वारा बड़ी आसानी से हम इन सव बातों को समका सकते हैं। वंश-परमपरा का नियम उन सब वार्तो की ब्याख्या कर देगा, किन्तु वेदान्त का कहना है कि कर्म का क़ानून वंश-परम्परा के क़ानून के विरुद्ध नहीं है। यह (कर्म का क़ानून) उस (वंशपरम्परा के नियम) को ढक लेता है, उसकी व्याख्या कर देता है, किन्तु साथ ही साथ कर्म का क़ानून वंशपरम्परा के क़ानून की व्याख्या करने के अतिरिक्ष, मृत्यु के समय, मानसिक शिक्ष की देखने मात्र हानि की भी व्याख्या कर देता है। वंश-परम्परा का क़ानून इस ( मृत्यु के समय मानसिक शक्ति की ज़ाहिरा हानि) की व्याख्या नहीं करता। इस लिये केवल वंशपरम्परा के क़ानून की अपेद्या कमें का यह क़ानून समस्त वैज्ञानिको और तत्ववेत्ताओं के ध्यान का अधिक दावेदार है। कर्म का क़ानून वंशपरम्परा के क़ानून को कैसे समभाता है ? किसी मनुष्य के मरने पर उसकी सब इच्छाये देखने

में नष्ट हो जाती हैं। वेदान्त कहता है उन का नाश नहीं हुआ। जैसे जब मोमवत्ती जलती होती है, तब वसी और मोम की हानि हो जाती है, परन्तु जाहिरा जब हानि होती है तभी रसायनिक प्रीति (Chemical affinity) सं (हुनरे रूप में) उस की प्राप्ति भी होती है; अर्थात् रसायनिक प्रीति के द्वारा कार्यन श्रोक्सीजन में मिल जाता है, हाइड्रोजेन श्रोक्सीजन में भिल जाता है। इस तरह ये इच्छाय, यह मानसिक शक्ति, या मनुष्य का सूदम शरीर, सृत्यु के वाद, आध्यात्मिक सम्बन्ध के एक क्रानून के द्वारा-अथवा हम उस भौतिक सम्बन्ध भी कह सकते हैं—भिल जाते हैं। तुम्हारी सम्पूर्ण मानीसक शक्ति उस देव में खिच जाती है, जहां की अवस्था, परिस्थिति, उसकी बुद्धि के अनुकूल, फलने फूलने में सहायक, और विकास में बहुत उपकारिणी होती है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी इच्छाओं या मानसिक शक्ति का योग वा फल उस स्थान का खिंचा जाता है जहां तुम्हें अनुकूल भूमि मिलेगी, जहां सव अप्रयुक्त शक्तियां (unutilized energies) तथा अपूर्ण इच्छाये फलवान होगी। 🧦

इस तरह हरेक व्यक्ति अपने माता पिता आप जुनता है। किर हम देखते हैं कि जब एक मनुष्य ज़िन्दा होता है तब इच्छाओं से मरा होता है। उसकी अधिकांश इच्छायें उसके जीवनमें पूरी हो जाती हैं किन्तु कुछ नहीं भी पूरी होतीं। इनका क्या होगा १ क्या उनकी विलक्जल उपेची होगी और वे नए हो जायंगी १ नहीं नहीं। जब एक कली एक वाग में दिखाई देती है, तब उसके फूलने और खिलने की आशा होती है। कली से की गई आशा पूरी होती है, और ठीक इतरती है। हम देखते हैं कि चींटियों और जुद्र

प्राणियों की भी इच्छायें पूर्ण होती हैं। तो फिर मनुष्य की ही इच्छायें क्यों मारी जाँय ? प्रकृति या ईश्वर द्वारा मनुष्य क्यों हंसा जाय ? मनुष्य उपहास के लिये नहीं है। उसकी इच्छाश्रों को भी सफल होना ज़करी है। हमारी अधिकांश इच्छायें हमारे जीवन में फलती फूलती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इच्छायें ही हमारे कार्य वनती हैं, इच्छायें ही प्रेरफ शिक्ष हैं। किन्तु अनेक इच्छायें नहीं पूर्ण होतीं। उनकी क्या गित होगी ? चेदान्त कहता है, "श्रो मनुष्य ! ईश्वर द्यारा हंसे जाने के लिये तुम नहीं हो। तुम्हारी लय अपूर्ण इच्छायें श्रोर अतुष्त शिक्ष अवश्यमेव फलवान होगी, यिद इस लोक में नहीं तो दूसरे लोक में ज़कर।"

यहां श्रव एक प्रश्न है। यदि पहले किसी योनि में हमारा श्रस्तत्व था, श्रोर यदि मृत्यु के वाद हमें फिर जन्म श्रहण करना है, तो फिर पिछले जन्मों की हमें याद क्यों नहीं है! वेदान्त पृछता है, स्पृति क्या है! उदाहरण के लिये राम यहाँ तुमसे एक विदेशी भाषा में वोल रहा है। राम ने भारतवर्ष में कभी श्रंत्रज़ी भाषा में व्याख्यान नहीं दिया। तुमसे श्रंत्रज़ी में वोलते समय मातृभाषा का एक भी शब्द राम के वित्त में नहीं श्राता। किन्तु उस भारतीय भाषा की क्या पूर्ण हानि हो गई है! नहीं। वह वहां है। श्रीर यदि राम चाहे तो एक चण की स्चना से श्ररवी, फार्सी, या दूसरी भारतीय भाषाये उसे याद पड़ सकती हैं। तब, स्मृति क्या है! यह तुम्हारे मन की भील है। राम के मामले में सब भारतीय भाषाये, फ़ारसी, श्ररवी श्रीर संस्कृत इस भील की तह (bottom) पर श्रवस्थित हैं। एक चण की स्चना से हम भील को जुब्ध कर सकते

हैं, श्रीर इन सब चीज़ों को तल (surpace) पर ला सकते हैं, श्रीर यही किसी बात को याद करना है। तुम बहुतेरी बात जानते हो, परन्तु सब की तुम्हें चेत नहीं होती। श्रपने मन की भील को हिला हुला कर इसी चए तुम उन से सचेत हो सकते हो, उन्हें तल पर लाने से, वे तुम्हारे चित्त में श्रा जाती हैं।

इसी तरह चेदान्त कहता है, तुम्हारे सव जनम श्रीर मृतपूर्व जीवन वहां तुम्हारी चेतना की श्रान्तरिक कील में, क्षान की श्रान्तरिक कील में हैं। व वहां हैं। इस समय वे तह पर अवस्थित हैं। वे तल ( सतह ) पर नहीं हैं। यदि तुम अपने पिछले जन्मों की याद करना चाहते हो, तो कोई कठिन वात नहीं है। अपने क्षान की भील ही की तह को खलमला कर श्राप जो चीज़ चाह तल पर ला सकते हैं। यदि श्राप चाह तो श्रपने पिछले जन्मों को भी याद कर सकते हैं, किन्तु यह प्रयोग करने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक दूसरे कानून श्रर्थात् उत्काल्ति के क्षानून के अनुसार,तुम्ह श्राग चढ़ना है, तुम्ह श्रग्रसर होना है। पुराने मुद्दें तुपे रहने दो, भूत काल को श्रतीत की खबर लेने दो। तुम्हारा उस, से कोई सम्बन्ध नहीं। तुम्ह तो श्राग जाना है।

फिर ये सब बीज़े जिन में तुम्हें इतनी दिलबस्पी हैं। जिन्हें तुम इतना अधिक पसन्द करते हो, जिन से तुम आहाएं होते हो, तुम दुनिया में देखते हो। वेदान्त कहता है, कर्म के आनुनों के अनुसार तुम इन्हें पसन्द करते हो, तुम्हारी इनमें दिलबस्पी है, तुम्हारा इन प्रर स्नेह है। तुम इन्हें पहचानते हो, केवल इसी कारण से कि किसी समय तुम ये सब चीज़ें रह चुके हो, तुम चट्टानें हो चुके हो, तुम चट्टानों में सो चुके हो, तुम निदयों के साथ वहे हो, तुम पौधों के साथ उगे हो, तुम पशुओं के साथ दौड़े हो, और तुम उन सब को देखते और पहचानते हो। अब हम इसे दूसरी दलील से साबित कर सकते हैं।

यह अफलातूं की दलील को काम में लाना है। स्मृति क्या है ? स्मृति से प्रतीत होता है कि जिस वस्तु को हम श्रयं याद कर रहे हैं उसे हम पहले से जानते थे। इप्रान्त के लिये कल्पना करो कि कुछ लोग एक साथ ये व्याख्यान सुनने आते हैं, कभी न विद्युद्रने घाला जोड़ा। इस भवन ( हाल ) में दिये हुए सात व्याख्यांनों में वे आये, किन्तु आठवं व्याख्यान में केवल एक ही अकेला पधारता है, दुसरा नहीं। विञ्चंड हुए अकेले मनुष्य से मित्रगण यह प्रश्न करेंगे, "तुम्हारा मित्र या प्रेमपात्र 'कहां है । वह कहां है ?" यह प्रश्न क्यों किया जायगा ? इस प्रश्न का कारण स्मृति का क़ानून है, जो संग वा संयोग का क़ानून भी है। हम दोनों को सदा साथ देखते हैं. दोनों हमार सुपरिचित हो जाते हैं, दोनों हमारे चित्त में मानों पक हो जाते हैं, दोनों संयुक्त थे, और वाद को इम उन में से एक देखते हैं, श्रीर यह एक हमें तुरन्त दूसरे को याद कराता है। इस तरह पर दिमाग में संग वा संयोग क्रयाम हुआ था, और इस तरह पर याद आई। यही याद उस वस्तु की भूनपूर्व जानकारी की सूचना देती है जिसे हम स्मरण करते हैं।

अवं यह तुम्हारा तर्क है। सय मनुष्य मरणशील हैं। शिवलाल मनुष्य है, अतप्य यह मरणशील है। तुम्हारी सय दलीलें, तुम्हारी सय युक्तियां, तुम्हारा सय तर्क-शास्त्र इस आधार (premise) पर अवलिभ्यत है—सव मनुष्य मर्ण-शील हैं, शिवलाल एक मनुष्य है। केवल ये दो वार्त कही, परिणाम को रोक रक्खो। स्मृति की भांति तुम्हारे चित्त में तुरन्त परिणाम – शिवलाल मरणशील है-श्राजाता है। यह नतीजा कैसे निकला ? अफलतात् की व्याप्या के अनुसार स्सृति के क़ानून की क्या यह करतृत नहीं है ? है। तीन कथन "सव मनुष्य मरणशील हैं," "शिवलाल एक मनुष्य है," और "शिवलाल एवा मरणशील है"-मौजूद हैं। इनमें से दे। तुम्हारे सामने रक्खे गये थे, "सब मनुष्य मरणशील हें," "शिवलाल एक मनुष्य है"। ये दो तुम्हारे सामने रक्खे गये थे, और तुरन्त, जैसा कि दार्शनिक कहते हैं, विचार के नियमों के अनुसार, तीसरा कथन तुम्हारे चित्त भें आ जाना है। हरेक के चित्त में वह आ जायगा। ऐसा क्यों होता है। ठीक बैसे ही यह भी होता है, जैसे कि जब हम एक मित्र को देखते हैं तो हमें उस दूसरे मित्र की याद आ जाती है जो सदा इस मित्र के साथ रहता था। अच्छा, यह याद क्योंकर आई, विचार का यह नियम हरेक और सब के दिमाग में स्वामाविक फ्यों है? विचार का यह नियम जिस के द्वारा इस प्रकार की याद आई हरेक और सर्व के चित्त में क्योंकर मोजूद है ? एक प्रकार की स्मृति से। याद से पूर्वज्ञान सुचित होता है। हरेक वच्चा जिस का दिमाग है तर्क करने की योग्यता गखता है,हम हरेक वृच्छें से वहस कर सकते हैं। जब वह कुछ सोचना शुरू करता है, तव हम उस के सामने यह तर्क पेश करें तो वह इसे मंजूर कर लेगा।

<sup>-</sup>यहां पर हम रेखागि एक साध्य (Proposition)

सिद्ध कर रहे हैं। हम तुरन्त नतींज पर पहुँच जाते हैं। यह नतींजा याद द्वारा प्राप्त हुआ। हरेक और सब के दिमास में स्वाभाविक होने के कारण यह याद इस वात का ठीक र प्रमाण है कि जो चीज़ें स्मृति द्वारा तुम्हारे दिमास में किर संजीवित होती हैं, उन स तुम पहले ही से परिचित हो। स्मृति से जो वस्तुय तुम्हारे मस्तिष्क में किर संजीवित होती हैं उनसे परिचित और अवगत होने के लिये यह ज़करी है कि किसी न किसी समय तुम ने उन्हें सीखा या प्राप्त किया होगा। तुम्हें अब यकीन है कि तुम ने उन्हें इस जीवन में सीखा या प्राप्त नहीं किया। यह झान तुम्हें कहां से मिला? वेदान्त कहता है, किसी भूतपूर्व जन्म में।

' श्रव पक दूसरा सवाल है । श्रव्हा, यदि हम श्रपने भाग्य के विधाता हैं, तो हम में से कोई भी गरीब नहीं होना चाहता। फिर हम गरीब क्यों पैदा होते हैं ? हम सब चाहते हैं कि धनी पैदा हों, हम में से कोई भी गरीब नहीं होना चाहता, फिर भी हम में से बहुतरे गरीब पैदा होते हैं। यह क्या बात है ? वेदान्त जवाब देता है, तुम्हें इन मामलों पर ठीक ठीक रीति से दृष्टि डालनी चाहिये, उन्हें पूरी तरह पर समक्षना चाहिये। श्राधी सच्चाइयों पर भरोसा न करो। सब पहलुश्रों से तथ्यों को देलो। यह सत्य नहीं है कि हरेक व्यक्ति लंदन का नगरपित होने का इच्छुक है। यह एक मनुष्य है जो पाँच रुपये सप्ताह पाता है, उस की श्रामिलापा है कि सात रुपये सप्ताह की जगह मिल जाय। लंदन का नगर-पित होने का विचार उस के चित्त में कभी नहीं श्राता। नहीं, तुम देखते हो, यह सत्य नहीं है।

अव दूसरी श्रोर ( इप्टि-स्थल, ) से मामले की देखिये।

लोग श्रपनी श्रिभलापाओं में श्रसंगत श्रीर श्रनुचित हैं। वे श्रपनी श्रिभलापाओं को परिस्थित के योग्य नहीं बनाते। वे श्रिभलापाओं के गुलाम हो जाते हैं। वे श्रपनी इच्छाओं के स्वामी नहीं हैं, श्रीर इस प्रकार वे प्रतिकृत होते हुए भी, श्रपनी ही इच्छाओं से वे कठिनताओं श्रीर तंगियों में पहुँच जाते हैं, वे चिन्ता श्रीर दिककत में पड़ जाते हैं।

श्रय हरेक श्रोर सब के लिये वार्तालाप का रोचक हिस्सा श्राता है। मान लो कि यह एक मनुष्य है जो श्रपनी पाश-विक वृत्तियों को चरितार्थ करना चाहता है। वह झान स कोई मतलय नहीं रखना चाहता। यह आध्यात्मिकता, धर्म, सदाचार, नाम या कीर्ति के संसट में किसी तरह नहीं फंसना चाहता। वह इन घातों से कोई मतलय नहीं रखना चाहता। उसे केवल अपनी पाशविक इच्छाओं, अपनी इन्द्रियों की वासनाओं की तृप्त करने से प्रयोजन है। यह मनुष्य भरता है। ( इप्टान्त के लिये यह एक किएत मामला है)। अब यह किस प्रकार के माता-पिता अपने लिये वनावेगा ? उस की इच्छा नहीं चाहती कि विद्वान माता-पिता उसे जन्म दें। जिस प्रकार की शक्ति उस में है उसे अपने अनुकूल भूमि के लिये धनवान माता-पिता की ज़क-रत नहीं है। इस शक्ति को शिक्ति या सभ्य माता-पिता की श्रावश्यकतां नहीं है। नहीं, वेदान्त कहता है कि यदि यह मर्नुष्य निरानिर पाश्चिक चृतियों का चना हुआ है, तो सुअरों या कुत्तों के रूप में उसे अत्यन्त उपयुक्त और उचित शरीर प्राप्त होगा, क्यांकि उस योनि में उसे पिता-माता सें वह शरीर प्राप्त होगा जो खाने से नहीं अधाता, जिसे पाशाविक वृत्तियों के अनुशीलन से तृष्ति नहीं होती, जो

शरीर इस के लिये उपयुक्त है कि वह अपने आप को बेहदा बनावे। वह उस प्रकार का शरीर पावेगा। उस की इच्छाओं की पूर्ति के लिये उस का सुक्षर या कुत्ता के रूप में पैदा होना ज़रूरी है। इस तरह वह अपने भाग्य का आप ही स्वामी है, तब भी जब कि वह कुत्ता या सुअर है।

इस दुनिया के लोग जव किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, तब वे नहीं देखते परिणाम क्या हागा, वे नहीं देखते कि वे कहां पहुँचेगे। और बाद को जब वे अपनी इच्छाओं का फल पाते हैं, तब वे रोना और चीखना और अपने भाग्य को भीखना शुरू कर देते हैं, अपने प्रहों को रोते हैं, वे रोना और अपने ओठ चवाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जब तुम इच्छा करते होते हो, तभी तुम समस लेते हो कि परिणाम क्या होगा। तुम स्वयं ही इस मुसीवत को लाते हो, और दूसरा कोई नहीं।

पूर्वीय भारत के एक कि की कथा राम तुमको सुनावेगा। वह मुसलमान कि था। वड़ा मला और चतुर था।
वह एक देशी राजा के दरवार में रहता था। राजा उस से
वड़ा स्नेह करता था। एक रात को देशी राजा ने देर तक
उसे अपने साथ रक्खा। कि ने तरह तरह की किवर्ताये,
सरस कथायें और अत्यन्त रोचक कहानियां सुना कर उस
का मनोरंजन किया। चतुर कि ने यहां तक राजा को
प्रसन्न किया कि वह नींद को भूल गया, और वड़ी रात
बीते सोने गया। रानी ने पूछा कि सयनघर सोने, को आने में
इतनी देर होने का क्या कारण है। राजा ने उत्तर दिया,
"ओह, आज एक विलक्षण पुरुष आ गया था, वह वड़ा
ही मज़ेदार, रिसक और रोचक था।" तव रानी ने उस

का अधिक हाल पूछा। रानी के कौत्हल के कारण राजा की कवि की योग्यता और गुणें का इस कदर विस्तार पूर्वक वर्णन करना पढ़ा कि दोनों वहुत देर तक जागते रहे और. बिलकुल तड़का होते होते सोये। रानी का कौतृहल यहुत ही वढ़ गया। उस ने राजा से कहा कि उस रसिक कवि को किसी दिन मेरे महल में भी लाश्रो। वृसरे दिन यह . रसिक कवि रानी के सामने लाया गया। आप जानते हैं कि भारत वर्ष की रीतियां पश्चिमी रीतियों से विलक्क भिन्न हैं। भारत में नारियां पृथक कमरों में रहती हैं श्रीर मदौँ से, पुरुषों से, वहुत नहीं मिलती जुलती। वे अलग रहती हैं, विशेषतः मुसलमान रमिण्यां, हिन्दू नारियां नहीं, वहुत वड़ा घूंघट काढ़ती हैं, और अपने पति या श्रत्यन्त शुद्ध अथवा सच्चरित्र और शरीफ के सिवाय किसी और के सामने मुँह नहीं खोलतीं। तथास्तु, वादशाह इस शायर को (हम लोगों की जवान में) रानवास में, जनाने महल में लाया। वहां उस ने अपनी कवितायें पढ़ीं और कहानियां सुनाई। महिलात्रां का दिल चहुत ही खुश हुआ। तब किव ने वतलाया कि में अन्धा हूँ, नेत्रों के एक रोग से , पीड़ित हूँ। किन्तु वास्तव में वह अन्धा नहीं था। इस कवि का दुए श्रभिप्राय यह था कि वह रिनवास में रहने पावे, कोई उस पर सन्देह न कर, और नारियां उसे अंन्धा समभा कर विना किसी संकोच के उस के सामने निलकें और वातचीत करें, इस कमरे से उस कमरे में जायं और उस के सामने अपने चेहरी पर लम्बी नकार्वे न डालें। अब उस अन्धा समभ कर राजा ने उसे नारियों के भवन में रहने दिया किन्तु आप जानने हैं कि सत्य छिपाया नहीं जा संकता। "Truth crushed to earth shall rise again

The eternal years of God are hers."

दलमल कर ज़मीन में मिला दिया जाने पर भी सत्य फिर उठेगा, परमेश्वर के नित्य वर्ष उस कें हैं।"

सत्य छिपाया नहीं जा सकता, घह एक दिन श्रवश्य प्रकरेगा। एक दिन इस किव ने एक लौंडी से कोई चीज लाने को कही। आप जानते हैं कि भारत में जो लोग तनिक धनी होजाते हैं वे वड़े आलसी हो जाते हैं। आलस्य धनशालिता का लच्य समका जाता है। तुम वड़े ही कुलीन हो यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। यदि एक आदमी की सहायता से तुम गाड़ी में बैठ पाते हो,तो तुम बड़े ही शरीफ आदमी हो। यदि कपड़े पहनेन में तुम्हें किसी आदमी . से सहायता लेनी पड़ती है, तो तुम घड़े ही कुलीन हो। यदि चलने फिरने में भी तुम्हें एक आदमी का सहारा लेना पढ़ता है तो तुम बड़े ही कुलीन हो । इस प्रकार से परावं-लम्बन प्रतिष्ठा का चिन्ह है। स्वाधीन श्रोर स्वावलम्ब को पराधीनता और दासत्व समभा जाता है। जब इस कवि को राजा के भवन में एक अच्छी जगह मिल गई, तो अपनी जगह से उट करं दूसरे किसी मनमाने स्थान पर कुसी ल जाकर रखना वह अपनी शान के खिलाफ समभने लगा। इस लिये एक दासी को उसने ऐसा करने की आज्ञा दी। किन्तु उसने कड़ता से जवाव दिया कि मुक्ते छुट्टी नहीं है, इसके वाद दूसरी दासी वहां आई। उसने उसे वढ़कर अपने पास आने का संकेत किया और कुर्सी हटा देने को कहा। किन्तु उसने कहा कि कमरे में कोई कुर्सी नहीं है। उसने कहा, "पानी का वह गिलास मेरे पास ले आओ।" उसने कहा, "इस कमरे में एक भी नहीं है। में दूसरे कमरे से

तुम्हार लिये लाती हूँ।" उसने कहा, " उसे लाओ, एक " तो कमरे में है, तुके दिखाई नहीं पड़ता, वह है।" काम कराने की धुन में वह अपने का भूल गया। यही हुआ करता है। इस तरह पर सत्य भूठों से दिल्लगी करता है। तुम जानते हो कि वी वी मैक्वैथ ने वह काम किया, परन्तु वह उसे छिपा न सकीं। सत्य ने उसे विाच्पत कर दिया श्रीर श्रपने श्रापही उसने डाक्टर से क़बूल दिया। यही हुआ करता है। यह कुदरत का क़ानून है। जब इस कवि ने कहा, "वहां वह है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता?" तब दासी काम कर देने के वदले तुरन्त दौड़ कर सीधी रानी साहिवा के पास पहुँची और भेद खोल दिया, तथा घोली, "दोखिये । यह मनुष्य अन्धा नहीं है, यह दुष्ट पुरुष है, इस घर से निकाल बाहर करना चाहिये।" वह घर से निकाल दिया गया, किन्तु लगभग तीन दिन के बाद वह सचमुच अन्धा हो गया। यह क्या वात है ? बात क्या है. कर्म का क्रानुन थ्याप को वताता है। के यह मनुष्य श्रपनी ही मर्ज़ी से अन्धां हो गया है। अपने भाग्य का वह आप ही मालिक है। उस के अपने आपही ने उसे अन्धा किया। किसी दूसरे ने उसे नेत्रहीन नहीं किया, उसी की इच्छाओं ने उसे श्रन्धा किया। वाद को श्रन्धापन श्राने पर उसने रोना श्रौर विलपना, दांत पीसना और छाती पीटना शुरू किया।

एक आदमी एक भारी वोक्त अपने कंधो पर लिये. जाता था। वह बूढ़ा था, कमज़ोर था, उसे ज्वर था, और उज्ज देश में, भारत में रहता था। वह एक पेड़ की छाया में वैठ गया और कंधों से बोक्त उतार कर कुछ देर तक विश्राम लिया और चिट्लाया, "ऐ मौत! आजा, ऐ मौत! मेरा

संकट हर, मुक्ते चेन द।" कहानी कहती है कि मृत्यु देव उसी ठौर उसके सामने प्रकट हो गये। जब उसने काल की श्रोर देखा, तव वह चिकित होगया, श्रोर कांपने लगा। यद्य भयानक मृति, यद्य कोई दानववत् वस्तु क्या है ? उसने कालेद्य से पृछा, "तुम कौन हो?" कालेद्यने कहा, "में वह हूँ जिसको तुमने याद किया था, तुमन श्रभी मुभे बुलाया है, श्रीर में तुम्हारी इच्छा पूरी करने श्राया हूँ।" तब तो बूढ़ा कॉपने लगा श्रीर घोला, 'मैंन तुम्हें इस लिय नहीं बुलाया था कि मुक्ते मार डालो, मने तुम्हें केवल इसी लिये बुलाया था कि मेरा वाका उठवा दो और मेरे कंधों पर धरवा दो।"

लोग यही करते हैं। तुम्हारी सब कठिनाइयां, तुम्हारी सय मुसीवतं, श्रोर जिन्हें रंज कहा जाता है उन सव को लाने वाला तुम्हारा अपना ही आप है। तुम अपने भाग्य के श्राप ही विधाता हो। किन्तु जव ( इच्छित ) वस्तु श्राती है, तब तुम रोना और भीखना गुरू करते हो। तुम मृत्यु का आवाद्यन करते हो, और जब मृत्यु आती है तब तुम रोने लगते हो। किन्तु ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम नीलाम में सब से ऊँची वोली एक बार वोल देते हो, तब तुम्हें चीज़ लेनी ही पढ़ती है। जब तुम घोड़े को दौड़ाते हो, तव गाड़ी घोड़े के पीछे दौड़ती ही है। इस लिये जब पक वार तुम इच्छा करते हो, तो तुम्हं परिणाम भोगना ही परेगा। इसका क्या कारण हैं कि लोग सामान्यतः बुढ़ापे में मरते हैं और जवानी में बहुत कम लोग मरते हैं। वेदान्त कहता है कि जय लोग बूढ़े हो जाते हैं, तय उनके शरीर रोगी हो जाते हैं। वीमारी उन्हें सताती है श्रौर तव वे मौत की इच्छा करने लगते हैं। वे संकट से

छूटने की इच्छा करने लगते हैं, श्रीर संकट से उनका छुट-कारा होतां है। इस तरह पर आप की मृत्यु को लानेवाला आप का अपना ही आप (मन वा आत्मा) है। वेदान्त के श्रनुसार प्रत्येक मनुष्य आत्महन्ता है। मृत्यु उसी चण श्राती है, जय तुम उस के श्राने की इच्छा फरते हो। लोग चढ़ती जवानीमें फ्यों मर जाते हैं ? इस समय शायद राम पर श्राप विश्वास न करेंगे, किन्तु यदि श्राप ठीक दीक अव-लोकन करें तो राम, इस समय जो कथन फर रहा है उस से आप को सहमत होना पढ़ेगा। राम ने घहुतर लोगों को चढ़ती जवानी में मरते देखा है। राम ने उन के गुप्त जीवन में प्रवेश किया, सारे मामले की जाँच की, और माल्म हुआ कि ये युवक दिलोजान से मृत्यु के अभिलापी थे, अपनी परिस्थितियाँ से परेशान थे, और श्रासपास की चदलना चाहते थे। सदा यही वात होती है। अव ठोस वा मोटे उदाहरण देने के लिये समय नहीं है, परन्तु यह एक तय्य है।

भारत वर्ष के एक साम्प्रदायिक महाविद्यालय में एक होनहार युवक आध्यापकी का काम करता था। एक सार्व-जनिक सभा में उस ने कहा कि में अपना जीवन इस निमित्त अप्ण करूंगा। उस ने अपने आप को उस काम के अपण कर दिया। कुछं समय तक बड़ी सरगमीं से वह वहां काम करता रहा और फिर उस की राय वंदली, उस के विचार फैले, उस का चित्त विस्तृत हुआ, उस के विचार वेढ़, और फिर उन सम्प्रदायावलिक्यों के साथ मिल कर काम करना उस के लिये कठिन हो गया, उन सम्प्रदायवादियों की हार्दिक सहानुभृति उसके साथ नरह सकी। फिर भी उसे उन के साथ किसी नरह मिल फर काम करना पड़ता था, पर्योकि यह वचन दे चुका था. पर्योकि वह उन के पक्ष में अपने की बांध चुका था। इस लिये इस युवा पुरुष के लिये छुटकारे का कीई उपाय नहीं था। उस का मन यदि एक स्थान में था तो नन किसी दूनरे स्थान पर, मन और तन मिले हुए नहीं थे। यह हालन नहीं दिक सकी। मनुष्य की मृत्यु हो गई। मृत्यु के सिचाय किसी दूसरे उपाय से वह अपनी अवस्था की नहीं वदल सका। मृत्यु से हालत वदल गई। इस तरह पर मीत भी होवा नहीं है जैसी कि वह जान पड़ती है।

तुम श्रापनी परिस्थितियों के स्वामी हो, श्राप ही श्रपने भाग्य के र्श हो। लोग दुःखी फंस घनते हैं ? मुसीवंत क्यों कर प्राती हैं। इच्छाप्रों के संप्राम (conflict) से 1 तुम्हें पक प्रकार की इच्छा होती है जो तुम से पक प्रकार का काम करवानी है. और फिर तुम्हें दूसरी इच्छायें होती हैं, ' जो तुम न दूमरे प्रकार के फाम करवाती हैं। दोनों इच्छाय माज्य हैं। एक इच्छा तुरहें लेखक, वक्ष, अध्यापक, च्याच्यानद्राता,या प्रचार की हैतियत से एक पद पर उठा ले जाना चाएती है, और दूसरी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है . श्रीर वह चाहनी है कि तुम इन्द्रियों के दास वने। ये पर-स्पर विरोधी इच्छायं हैं, श्रीर साथ २ नहीं टिक सकतीं। (पेसी हालत में) क्या होता है ? दोनों की पूर्ति आवश्यक है। जब कि एक की पूर्ति होती है तब दूसरी को हानि पहुँचती है और तुम्हें व्यथा होती है। जब कि दूसरी की पूर्ति होती है तो पहिलों को हानि पहुँचती है और तुम्ह दुःख होता है। इस प्रकार से लोग अपने को क्लेश में हालते हैं। तुम्हारी पीट्रा भी यह प्रकट करती है कि तुम अपने

भाग्य के श्राप ही स्वामी हो। वड़ी सुन्दर कहानी से राम इस का ह्यान्त देगा।

एक भारतीय के दो ख़ियां थीं। आप जानते हैं कि हिन्दू वहुविवाह में कदापि नहीं विश्वास करते, किन्तु मुसलमान करते हैं। यह मुसलमान था, जिसके दो खियां थीं। उनमें से एक कोडे पर रहती थी और एक नीच। पक दिन पक चोर घर में घुसा। उसने सव माल चुराना चाहा, किन्तु घरके आदमी जाग रहे थे, और चार को काई चीज़ चोराने का श्रवसर नहीं मिला। संवरा होने के समय घर के लोगों ने चोर को देखा, और उसे पकड़ कर मजिस्देर के सामने ले गये। कुछ चोरी नहीं गया था, फिर भी चोर ने घर में सेन्ध तो लगा ही दी थी। यह एक अप-राध (जुर्म) था। मजिस्द्रेट ने चोर से कुछ सवाल किये जिसने तुरन्त स्वीकार किया कि मैंने चोरी करने की निख्यत से घर में सेन्ध लगाई थी। मजिस्ट्रेट उसे कुछ दंड देने हीं वाला था। उस मनुष्य ने कद्दा, "जनाव, । आप जो चाहे कर सकते हैं, आप मुक्ते कारागार में भेज सकते हैं, आप मुकें कुत्तों के सामने फेंक सकते हैं, आप मेरे शरीर को जला सकते हैं, किन्तु एक दंख मुभे न दीजिये"। मजिस्द्रेट ने चिक्तिस होकर पूछा, 'वह कौन सा'? मनुष्य ने कहा, 'मुभे वो श्वियाँ का पति कभी न बनाइये। यह दंड मुभे कभी न दीजियगा।" यह क्यों ? तव चोर वताने लगा कि वह कैसे पकड़ा गया, कोई वस्तु चुराने का अवसर उसे पयोंकर नहीं मिला। उसने कहा कि सारी रात मकान के मालिक को ज़ीने पर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि एक बोड़ उसे ऊपर घसीट रही थी और दूसरी नीचे। उसके सिर

के वाल जुच गये छार पैरों के मौज़े फट गये। सारी रात वह जाड़े से काँपता रहा। इस तरह पर मैं पकड़ा गया और कुछ भी न चुरा सका।

ऐसा ही है। तुम्हारे सव क्लेश तुम्हारी परस्पर विरोधी इच्छाओं के कारण आते हैं, और तुम्हारी इच्छाओं में संगति (barmony) नहीं होती, तथा आप जानते हैं कि जिस घर में फूट होती है वह नए हो जाता है। इस लिये अपने दिलों और वित्तों को जाँच कर देखिये कि वहां शान्ति है या नहीं। यदि आप का लव्य एक है और उद्देश्य अविभक्त है तो आएको कोई कए नहीं होगा, कोई व्यथा नहीं होगी। किन्तु यदि वहां विरोध और प्रतिकृत्वता है तो घर अवश्य गिरजायगा और आपको अवश्य कए होगा।

्तुंग्हारी व्यथा का यह कारण है, श्रोर श्राप स्वयं ही उसके लाने वाले हैं। श्राप श्रपने भाग्यों के श्राप ही मालिक हैं। मनुष्य की नीच श्राकाद्यायें भी होती हैं श्रीर केंच भी। दोनों में लड़ाई होती है। किन्तु विकास के सार्व भौम सिद्धान्त के श्रनुसार, इस भगड़े श्रीर लड़ाई में, योग्यतम बचा रहेगा। योग्यतम को जीते रखना प्रकृति का श्रभीए है। इस प्रकार योग्यतम को जीते रखने वाले इस सार्वभौम कानून के श्रनुसार, इस संश्राम में उन इच्छाशों की विजय होती है जिनमें सब से श्रीवक शिक्त होती है। किन्तु. यह शिक्त कहां से श्राती है श्रीक्ष सत्य से, श्रीर केवल सत्य से श्राती है। केवल उन्हीं इच्छाशों की जय होगी जिनमें सत्य, सदाचार, न्याय, उतमता या श्रद्धता की मात्रा श्रीवक है। तुग्हें संगीन की नोक श्रथीत खांड़े की धार पर उन्नित श्रीर सुधार करना एड़ेगा।

तुम सदा विषयभोग में नहीं सड़ सकते। स्वार्थमय तृष्णा श्रीर लोभ में तुम नहीं सड़ सकते। नुम्हें उठना होगा, धीरे धीरे किन्तु विना किसी सन्देह के। यह है तुम्हारे सामने श्रानन्द। यहां यह कम का कानून हरेक श्रीर सब के लिये श्रानन्द लिये खड़ा है।

इच्छाओं की पूर्ति क्यों होना चाहिये ? वेदान्त कहता है तुम्हारी असली प्रकृति, तुम्हारा असली आत्मा अमर है। राम अमर परमेश्वर है। अव तुम्हारी सब इच्छार्ये, मन और तन, सत्य के महासमुद्र में, नित्यता के महासागर में केवल लहरें और तरंगें होने के कारण उसी पदार्थ के ' स्वभाव के हैं जिसके कि वे व्ने हुए हैं। सत्यनारायण, परमात्मा या श्रात्मा दुनिया को श्रंपनी सांस की तरह वनता है। संसार मेरी सांस है। आपकी आँखों की भएक में, में ने दुनिया की सृष्टि की। तुम्हारे नयनों की अपक में दुनिया की सुध्टि होती है। (मैं तुम्हारा आतमा हूं)। इन सब इच्छाओं में परमात्मा और तुच्छ अहंकार ( अर्थात् शुद्ध व मलिन अहंकार वा खुदा खुदी ) भाव मिले प्रूप हैं। इच्छाश्रों का वह स्वरूप जो श्रान्तरिक परमश्वरता या श्रमरता पर निर्भर है सब इच्छा-श्रो को पूर्ण होने के लिये वाध्य करता है। और इच्छाओं, के वे तत्त्व जो माया पर अवलस्वित हैं इच्छाओं की पूर्ति में देर लगाते हैं। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में जो यह देर होती है उसका कारण तुम्हारी इच्छाओं का माया-तत्व है, और तुम्हारी इच्छाश्रों की पूर्ति की असंदिग्धता (certainty) का कारण तुम्हारी इच्छाओं की आन्तरिक दैवी प्रकृति है। अच्छा, आप फहेंगे कि इच्छायें देवी कैस हुई ? सब इच्छायें

प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं हैं, और प्रेम ईश्वर के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है। क्या प्रेम ईश्वर नहीं है? सब इच्छाय उसा प्रकार की हैं जैसी कि आकर्पण शक्ति। आकर्पण शक्ति क्या है ? यहां पृथिवी चन्द्रमा को आकर्षित कर रही है। यहां सूर्य पृथिवी की अपनी श्रोर खींचरहा है। यहां ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं—'विश्व-प्रेम', यहां प्रीति वा स्नेहाकर्पण (affinity) का क़ानून है, एक अणु दूसरे श्रयु को खींच रहा है। श्रयुश्रों या परमाशुश्रों में संसिक्ष वा संलग्नता (cohesion) की शक्ति क्या है ? एक अशु दूसरे अशु को खींच रहा है। आकर्पण करना तो तुम्हारे स्थिति-विन्दु से इच्छा करना है। यह खिचाव, यह शक्ति, यद्द संसक्ति वा संलग्नता, यह रासायनिक चिपकाव या लगाव, यह आकर्षण क्यों हैं ? यह सब इच्छा है। तुम्हारी सव इच्छार्ये दैवी वा परमश्वरीय हैं। इस प्रकार तुम्हारी इच्छाश्रों का ईश्वरीय स्वभाव उन (इच्छाश्रों) की पूर्ति पर आग्रह करता है। किन्तु जय तुम उन्हें स्वार्थी या शारीरिक अथवा व्यक्तिगत बना देते हो, तब उनका स्वाधी-पन उनको ( इच्छात्रों को ) माया की प्रकृति का वना देता है और इस प्रकार उनकी पूर्ति में देर होती है।

तुम्हारी इच्छाश्रों की सरलता शौर निर्विष्नता पूर्वक पूर्ति के लिये, श्रौर उनकी पूर्ण उपलब्धि के लिये, तुम्हें श्रापनी इच्छाश्रों के माया-स्वभाव को घटाना होगा, तुम्हें श्रापनी इच्छाश्रों की ईश्वरीय या निस्वार्थ-प्रकृति को प्रधानता देनी होंगी, श्रौर तब वे फलवती होंगी।

हम एक कविता पढ़ कर इस विषय को समाप्त करेंगे। एक बार अनुभव कर लो कि,तुम अपने भाग्य के आप ही

स्वामी हो, फिर देखा, तो कितने खुखा तुम होते हो। जब तुम ॐ रटत (उच्चारते) हो, श्रीर जय तुम समभते हो कि श्रपन भाग्य के तुम आप ही स्वामी हो, तब रोने और भीखने और दुःखी होने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तुमन अपनी श्रवस्थायं विभिन्न वर्नाइ हैं। तुम श्रपनी प्रभुता की उपलब्धि करो, ध्रपने थ्राप को अपने आस-पास का गुलाम न सममो, इस सत्य का अनुभव करो, इस सत्य को जानो कि तुम अपने भाग्य के श्राप विश्वाता हा, श्रीर तुम चाहे जिस दशा में हो, तुम्हारा आस-पास कुछ भी हो, देह चाह कारागार में डाल दी जाय, अथवा तज धारा में वह रही हो, अथवा किसी के पैरों से कुचली जा रही हो, याद रफ्को "मै वह हूँ" जो सब अवस्थाओं का स्वामी है, में दह नहीं हूँ, 'में वह हूँ, भाग्य का स्वामी।" तुम्हार मित्र तुम्हारे से वनाय जाते हैं। जिनका तुम मित्र कहते हो उनको तुम्हारी ही इच्छाय तुम्हारे इदी गिर्द रखती हैं। जिनको तुम शशु कहते हो उनको भी तुम्हारी ही इच्छा ने तुम्हार इर्द गिर्द रक्खा है। पे शत्रुओं, तुम्हें में ने बनाया है, ये मित्रो ! तुम मेरी कृति हो । इस करपना को अनुभव करो, और इसका परिज्ञान करो और फिर देखों कि तुम कितने सुखी हो जाते हो।

Oh, brimful is my cup of joy,
Fulfilled completely all desires
Sweet morning's zephyrs I employ;
"Tis I in bloom their kiss admires,"
The rainbow colours are my attires,
My errands run like lightning fires,
The smiles of rose, the pearls of dew.

The golden threads, so fresh, so new,
All sun's bright rays, embalmed in sweetness,

The silvery moon, delicious neatness.

The playful ripples, waving trees,
Entwining creepers, humming bees,
Are my expression, my balmy breath,
My respiration is life and death,
What shall I do, or where remove?

I fill all space, no room to move.

Shall I suspect or I desire?

All time is me, all force my fire

All time is me, all force my fire Can I be doubt or sorrow-stricken? No, I am verily all causation.

All time is now, all distance here,
All problems solved, solution clear
All ill and good, all bitter and sweet
In those my throbbing pulse doth heat.

All lovers I am, all sweet hearts I, I am desires, emotions I.

No selfish aim, no tie, no bond,
To me do each and all respond,
Impersonal Lord in foe and friend,
To me doth every object bend.

श्ररे, मेरे हर्ष का प्थाला लवालव भरा है, सब इच्छार्थे विलक्षल पूर्ण है, मधुर प्रभात की मंदवायु मेरी चेरी है,

खिलाव (खिड़ने ) में उस के चुम्यन का मज़ा में लेता हैं, इन्द्र-धनुप के रंग मेरे वस्त्र हैं. मेरे संदेशों वा दून विजली की ग्राग की भाति दोढ़ते हैं, गुलाव की मुसक्यान, श्रोस के मार्ता, सूर्य की सब चमकीली किरणे, मधुरता में लिपटी हुँई, रुपहला चाँद, सुस्वादु स्वच्छना, खिलंदछी तरंगें, लहराते चूच, श्रंकधारिणी लतायें, भनभनाते भीर. मेरा प्रकाशन वा अविष्करण हैं, मेरी सुगंधित सांस, मेरा श्वासोञ्चास जीवन श्रीर मृत्यु है। पया में करूँ, या कहां हटूँ ? में सम्पूर्ण स्थान को भरे हूँ, कहीं सरकने की जगह नहीं है। क्या में सन्देह करूँ या क्या इच्छा करूँ ? सव समय मेरा है, सव शक्ति मेरी अग्नि है। क्या में सन्देह या शोक पीड़ित हो सकता हूँ ? नहीं, मैं सचमुच सब हेतु हूँ, सब काल अब है, सब अन्तर यहां, सव समस्याय हल (हैं),( उनका ) सुलभाव स्पष्ट है। सव वुरा भला, सव कडुआ और मीठा। उनमें मेरी फड़कती नाड़ी चलती है। सव प्रेमी में हूँ, सब माश्रूक में हूँ, मै इच्छाय हूँ, भावनाय में हूं। कोई स्वार्थपूरण लह्य नहीं, कोई गाउ नहीं, न बन्धन, हरेक और सब मेरे प्रति उत्तर दायी हैं, निराकार स्वामी, शत्रु और मित्र में, हरेक पदार्थ मुक्ते प्रणाम करता है।